### राजा भोज।

राजा भोज को इस श्रासार ससार से विदा हुए करीब पौने नौ सौ वर्ष वीत चुके है, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे तक फैला हुआ है। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश खय विद्वान् श्रीर विद्वानों का श्राश्रयदाना था। इसीमें हमारे यहाँ के अनेक प्रचलित किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है।

#### राजा भोज का वंश।

यह राजा परमार वश में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि इस समय मालवे के परमार अपने को विक्रम सवत् के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमा-दित्य के वशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पन्नो और ऐतिहासिक प्रन्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से केवल आधुनिक दन्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यदि वास्तव में पूर्वकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता तो मुझ और भोज जैसे विद्वान् नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम के वंशज होने का गौरव प्रकट किये बिना कभी न रहते, परन्तु उनमें तो परमार वश का वसिष्ठ के अग्निकुड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है। आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० २, प्र० ३८६-३६२)

<sup>े</sup> विक्रमादित्य के विषय में ऐतिहासिकों में बढ़ा मतमेद हैं। कुछ लोग गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि लगी देख कर उसे ही विक्रम संवत् का प्रवर्तक मानते हैं।

उदयपुर (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति मे लिखा है कि एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि पश्चिम दिशा में स्थित, त्र्राबू पहाड़

श्रस्त्युर्वीघ्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्धदं [दां] पत्यसिद्धेः । स्थानञ्च ज्ञानभाजामभिमतफलदोऽखर्वितः सोऽव्युंदाख्यः ॥ विश्वामित्रो विसष्ठादहरत व[ल] नो यत्र गां तत्प्रभावा- ज्जज्ञे वीरोग्निकुण्डाद्विपुबलनिधनं यश्चकारैक एव [५] मारियत्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । उवाच परमारा [ख्यपा] थिंवेन्द्रो भविष्यसि [६] तदन्ववायेऽखिलयज्ञसंघतृप्तामरोदाहृतकीर्तिरासीत् । उपेन्द्रराजो द्विजवर्गरत्नं सौ(शौ)र्याज्जितोत्तुङ्गनृपत्व[मा]नः[७] (ऐपिग्राफ्रिया इिखका, मा० १, पृ० २३४)

३ आबू पहाड की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि पहले इस स्थान पर उत्तक्क मुनि का खोदा हुआ एक गड्ढा था और उसी के पास विसष्ठ ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वही आसपास में चरती हुई विसष्ठ की गाय उस गड्ढे में जा गिरी। यह देख आगे फिर होने वाली ऐसी ही घटना से बचने के लिये विसष्ठ ने, अर्बुद नामक सर्प के झारा, हिमालय के नन्दिवर्धन नामक शिखर को मँगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया।

श्रर्बुद नामक सर्प द्वारा लाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम श्रर्बुद (श्राबु) हो गया।

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मिले, वि० सं० ११८७ (ई० सं० ११३०) के लेख से भी उपयु<sup>6</sup>क्त कथा की ही पुष्टि होती है। उसमें किखा है:—

१ इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था श्रीर उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा। इसी उदयादित्य ने श्रपने नाम पर यह उदयपुर नगर बसाया था।

पर के, विसष्ट के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। इस पर विसष्ट के अग्निकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने रात्रुओं का नाश कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी। यह देख मुनि ने उस योद्धा का नाम परमार रख दिया और उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया।

उसी परमार के वश मे द्विज-वर्ग मे रत्नरूप और अपने भुजबल से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपेन्द्रराज<sup>9</sup> नाम का राजा हुआ।

पद्मगुप्त<sup>२</sup> (परिमल) के बनाये 'नवसाहसाङ्कचरित' मे

उत्तद्वसुषिरे भीमे विशिष्ठो निन्दिवर्द्धनम् । किलाद्रि स्थापयामास भुजङ्गार्बुदसंज्ञया ॥ इसी प्रकार जिन प्रभसूरि के बनाए प्रज्ञुंद कल्प में भी जिला है:— निन्दिवर्धन इत्यासीत्प्राक् शैलोयं हिमाद्रिजः । कालेनार्बुदनागाधिष्ठानात्त्वर्बुद इत्यभूत् ॥२५॥ इसकी सातवीं पीढ़ी मे राजा भोज हुआ था ।

र यह मृगाङ्गगुप्त का पुत्र श्रीर भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय) का सभा-कविथा।

तंजोर से मिली नवसाहसाक्कचिरत की एक हस्तलिखित पुस्तक से इस किव का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है। यद्यपि इस किव ने ग्रपने ग्राश्रयदाता मुझ के मरने पर किवता करना छोड़ दिया था, तथापि ग्रन्त में मुझ के छोटे श्राता (भोज के पिता) सिन्धुराज के कहने से नव-साहसाक्कचिरत नामक १८ सर्गी के काव्य की रचना की थी। यह घटना स्वयं किव ने श्रपने काव्य में इस प्रकार लिखी है:—

दिवं यियासुर्मम वाचि मुद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः।
तस्यानुजन्मा कविबांधवोसौ भिनत्ति तां संप्रति सिन्धुराजः॥
(सर्गं १, रबोक =)

लिखा है कि सरिताओं से सुशोभित आबू पर्वत पर, फल-मूल आदि की अधिकंता को देख, सुनि विसष्ट ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया था। एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया। इस

इस कान्य में सिन्धुराज की कल्पित (श्रालद्वारिक) कथा लिखी गई है।

( भारत के प्राचीन राजवश, भा० १, पृ० १०७-- ११० )

ब्रह्माग्डमग्डपस्तम्भः श्रीमानस्त्यर्वुदो गिरिः ।
 उपोढहसिका यस्य सरितः सालभिक्षकाः ॥४६॥

श्रतिस्वाधीननीवार-फल-मूल-समित्कुशम् ।
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोहितः ॥६४॥
द्वता तस्यैकदा धेनुः कामसूर्गाधिसुनुना ।
कार्तवीर्यार्जुनेनैव जमद्ग्नेरनीयत ॥६५॥
स्थूलाश्रुधारासन्तानस्नपितस्तनवल्कला ।
श्रमर्षपावकस्याभूद्धर्तुस्समिद्धन्धती ॥६६॥
श्रथाथर्वविदामाद्यस्समन्त्रामाद्वति ददौ ।
विकसद्विकटज्वालाजटिले जातवेदसि ॥६०॥
ततः च्णात्स कोद्गुडः किरीटी काञ्चनाद्भदः ।
उज्जगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान् ॥६=॥
दूरं सन्तमसेनेव विश्वामित्रेण साहृता ।
तेनानिन्ये मुनेधेनुद्दिनश्रीरिव भानुना ॥६८॥
%

परमार इति प्रापत्समुनेर्नाम चार्थवत् । मीतितान्यनृपच्छत्रमातपत्रञ्च भूतते ॥७१॥

(सर्ग ११)

र विश्व और विश्वामित्र के इस मताड़े का हाल वाल्मीकीय रामा-यण में भी श्राया है। परन्तु उसमें विसष्ट के श्रग्निकुण्ड से एक पुरुप के पर विसिष्ठ की स्त्री अरुन्धती रोने लगी। उसकी एसी अवस्था को देख मुनि को क्रोध चढ़ आया और उसने अथर्व मत्र पढ़ कर आहुति के द्वारा अपने अप्रिकुड से एक वीर उत्पन्न किया। वह वीर शत्रुओं का नाशकर विसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका नाम परमार एक्खा और उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया।

धनपाल नामक किव ने वि० स० १०७० (ई० स० १०१३) के करीब राजा भोज की ब्राज्ञा से तिलकमञ्जरी नामक गद्य काव्य लिखा था। उसमें लिखा है रे:—

श्राबू पर्वत पर के गुर्जर लोग, वसिष्ठ के श्रिप्तकुड से उत्पन्न हुए श्रोर विश्वामित्र को जीतनेवाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को श्रव तक भी स्मरण किया करते हैं।

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० स० १३४४ (ई० स० १२८७) के लेख में इस वश के मूल पुरुष का नाम

उत्पन्न होने के स्थान पर विसष्ठ की निन्दिनी गाय के हुंकार से पल्हव, शक, यवन, श्रादि म्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है:—

> तस्या हुंभारवोत्सृष्टाः पल्हवाः शतशो नृप ॥१८॥ ॥१८॥

भूय पवासुजद्घोराच्छकान्यवनमिश्रितान् ॥२१॥ ( वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, सर्गं ४४ )

- 9 इस कवि का पूरा हाल आगे अन्य कवियों के बहितहास के साथ मिलेगा।
  - <sup>२</sup> वासिष्ठेस्म क्रतस्मयो वरशतैरस्त्यग्निकुराडोद्भवो । भूपालः परमार इत्यभिधया ख्यातो महीमराडले ॥ श्रद्याप्युद्गतहर्षगद्गदगिरो गायन्ति यस्यार्बुदे । विश्वामित्रजयोजिभतस्य भुजयोविस्फूर्जितं गुर्जराः ॥३६॥

परमार के स्थान पर धौमराज दिया है ऋौर साथ ही उसे परमारवशी ऋौर वर्सिष्ठ गोत्री लिखा है।

सस्कृत मे परमार शब्द की व्युत्पत्ति 'परान् मारयतीति पर-मारः' होती है और इसका अर्थ 'शत्रुओ को मारनेवाला 'सममा जाता है।

परमारों के मूल पुरुष ने विसिष्ठ के शत्रुत्रों को मारा था, इसी से वह परमार कहाया। यह बात आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर से मिले लेख से भी सिद्ध होती है। उसमे लिखा है<sup>3</sup> —

विसष्ट ने अपने अग्निकुड से उत्पन्न हुए पुरुप को शत्रुत्र्यों का नाश करने में समर्थ देख कर उसका नाम परमार रख दिया। परन्तु हलायुध<sup>४</sup> ने अपनी 'पिङ्गलसूत्रवृत्ति' में परमार वश को अग्निवशी

> ° स्रानीतथेन्वे परिनर्जयेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम् । तस्मै ददाबुद्धतभूरिभाग्यं° तं धौमराजं च चकार नाम्ना ॥४॥

> > ( इंग्डियन ऐंग्टिक्वेरी, भा० ४४, पृ० ७७ )

श्चरडोग्निकुराडात्पुरुषः पुराभवत् । मत्वा मुनीन्द्रः परमारणक्षमं स न्याहरत्तं परमारसंज्ञया ॥११॥

४ कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह हजायुध भोज के चचा मुक्ष का न्यायाधिकारी था उस समय इसने 'राजव्यवहारतस्व' नाम की एक कानून की पुस्तक भी जिस्ती थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तत्पुरुष समास ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> तत्राथ मैत्रावरुगस्य जुह्नत-

न लिखकर 'ब्रह्मच्रव्रकुलीनः' लिखा है। वह विचारणीय है। सम्भवतः इस पद का प्रयोग या तो ब्राह्मण विसष्ठ को रात्रु के प्रहारो से बचाने वाला वश मानकर ही किया गया होगा, या ब्राह्मण विसष्ठ के द्वारा (अग्निकुड) से उत्पन्न हुए चत्रिय वश की सन्तान समभ कर ही। परन्तु फिर भी इस पद के प्रयोग से इस वश के ब्राह्मण और चत्रिय की मिश्रित सन्तान होने का सन्देह भी हो सकता है।

े ब्रह्मच्चकुलीनः प्रलीनसामन्तचक्रनुतचरणः । सकलसुकृतैकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जिश्चरं जयित ॥ र द्वतः त्रायते इति द्वतं । ब्रह्मणः द्वतं ब्रह्मद्वत्रम् । एताद्वशं कुल, तत्र जातः 'ब्रह्मच्चत्रकुलीनः' । कालीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा है :— द्वतात्किल त्रायत इत्युद्गः द्वतस्य शब्दो सुवनेषु रुद्धः । (सर्ग २, श्लोक ४३)

<sup>३</sup> इस सन्देह की पुष्टि में निम्निबिखित प्रमाण भी सहायता देते हैं:--

> उदयपुर ( ग्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है :— मारयित्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] तदन्ववाये ऽखिलयज्ञसंघ-

तृप्तामरोदाहृतकीर्तिरासीत्। उपेन्द्रराजो द्विजवर्ग्गरत्नं

> सौ [शौ] र्यार्ज्जितोत्तुङ्गनृपत्व [मा] नः [७] ( एपिब्राफ्रिया इचिडका, भा० १, ५० २३४ )

यहाँ पर मालवे के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्रराज का एक विशेषसा 'हिजवर्गारक' भी मिलता है।

सूर्य, चन्द्र और और अग्निवंश की पौराणिक कल्पनाओं को नहीं माननेवाले ऐतिहासिकों का अनुमान है कि एक समय बहुत से च्रिय वैदिक और पौराणिक धर्मों से विमुख होकर बोद्ध और जैन धर्मों के अनुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद आयू के विस्षष्टगोत्री बाह्मणों ने उन्हीं में से कुछ चित्रयों को प्रायश्चित्त और हवन आदि द्वारा फिर से बाह्मण धर्म का अनुयायी बनाकर इस च्रिय-वंश की उत्पत्ति की होगी।

पृथ्वीराज रासो में इस वंश की चित्रयों के ३६ वंशों में गिनती की गई है।

वसन्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के पूर्णपाल के लेख से ज्ञात होता है कि आबू के परमार नरेश पूर्णपाल की बहन का विवाह विश्रहराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विश्रहराज के पूर्वज योट के लिये लिखा है:—

> श्रासीद्द्विज्ञातिर्व्विदितो धरण्यां ख्यातप्रतापो रिपुचकमदीं। योटः स्वसो (शौ) र्याज्जितभूपशब्दः क्रोणीश्वर—[नृ] पप्रधानः॥ १२॥ ( इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० ६, ए० १२-१४)

श्रर्थात्—द्विजाति याट ने श्रपने वाहुबज से ही राजा की उपाधि प्राप्त की थी।

यद्यपि याज्ञवस्त्र्यस्मृति के लेखानुसार :—
मातुर्यद्ग्रे जायन्ते द्वितीयं मौश्चिवन्धनात् ।
ब्राह्मणः चित्रयविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥३६॥
( श्चाचराध्याय )

अर्थात्—जन्म के बाद मौक्षिबन्धन संस्कार होने के कारण ही ब्राह्मण, सन्निय श्रीर वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं।

तथापि ऊपर उत्धत किए गए हिज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं।
भ 'रवि ससि जाधववंस ककुस्थ परमार सदावर।'

# परमारों के राज्य

पहले लिखा जा चुका है कि इस वश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुई थी। इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी वही पर स्थापित हुआ होगा । परन्तु मालवे के परमारों की प्रशस्तियो

|        | े भ्राबू के परमारों की वंशावली |                        |                                                                                                                 |  |  |
|--------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| संख्या | नाम                            | परस्पर का<br>सम्बन्ध   | विशेष                                                                                                           |  |  |
|        | धौमराज                         | इस वंश का<br>मूल पुरुष |                                                                                                                 |  |  |
| 9      | सिन्धुराज                      | भौमराज के वंश में      | वि० सं० १२१८के किराडू (जोध-<br>पुर राज्य) से मिले परमार सोमेश्वर<br>के जेल में इसे मारवाड़ का राजा<br>जिखा है।* |  |  |
| \$     | उत्पत्तराज                     | सं०१ का पुत्र          | वि० सं० १०६६ के वसंतगढ़ से<br>मिले पूर्णपाल के लेख मे उत्पलराज<br>से ही वंशावली दो है।                          |  |  |
| Ę      | श्चारग्यराज                    | सं०२ का पुत्र          |                                                                                                                 |  |  |
| 8      | कृष्णराज (प्रथम)               | सं०३ का पुत्र          |                                                                                                                 |  |  |
| ŧ      | धरखीवराह                       | सं०४ का पुत्र          | पाटण ( श्रणहिलवाड़े ) के राजा<br>मूलराज सोखंकी ने जिस समय, वि०<br>सं० १०१७ से १०४२ के बीच, हस                   |  |  |

सिन्धुराजो महाराजः समभूनमरुमगढले ।

| संख्या   | • नाम                 | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                        |
|----------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                       |                      | पर हमला किया था उस समय इसे<br>हथूँ दी के राष्ट्रकृट नरेश धवल की<br>शरण लेनी पडी थी।                                                                                                                |
| Ę        | महीपाल<br>( देवराज )  | सं० १ का पुत्र       | इसका वि० सं० १०४६ का एक<br>दान-पत्र मिला है।                                                                                                                                                       |
| 9        | धन्धुक                | सं०६ का पुत्र        | जिस समय इस पर पाटण के सोलंकी नरेश भीमदेव प्रथम ने चढ़ाई की थी उस समय यह भागकर चित्तीड़ (मेवाड) में स्थित साजव नरेश भोज की शरण में चला गया था।                                                      |
| <b>ت</b> | पूर्यंपाल             | सं०७ का पुत्र        | इसके समय तीन शिला-लेख<br>मिले हैं। इनमे के दो वि० सं०<br>१०६६ कें  श्रोर तीसरा वि० सं०<br>११०२ का है।                                                                                              |
| w        | कृष्यराज<br>(द्वितीय) | सं० = का छोटा<br>भाई | इसके समय के दो शिला-लेख<br>मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं०<br>१९१७ का प्रौर दूसरा १९२३ का ह<br>है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे<br>क्रैद कर दिया था। परन्तु नाडोल के<br>चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी |

<sup>\*</sup> भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, प्रष्ठ ६२।

<sup>†</sup> ऐपिम्राफ़िया इंग्डिका, भाग ६, पृ० १२-१४।

<sup>‡</sup> बांबे गज़टियर, भा० १, खगड १, पृ० ४७२-४७३।

<sup>§</sup> बांबे गज़टियर, भा॰ १, खगड १, ए० ४७३-४७४।

| संख्या | नास        | परस्पर का<br>सम्बन्ध      | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30     | ध्रुवभट    | सं० ३ का वंशज             | सहायता कर इसे छुड़वा दिया।* सम्भवतः किराङ्क के परमारों की शाला इसी से चली होगी। इसका कृष्णराज द्वितीय से क्या सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नही चलता।                                                                                                                                            |
| 33     | रामदेव     | सं० १० का<br>वंशज         | यह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात<br>नहीं होता।                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 2    | विक्रमसिंह | सं० ११ का<br>उत्तराधिकारी | वि० सं० १२०१ के करीब, जिस<br>समय, सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर<br>के चौहान नरेश अर्थोराज पर चढाई<br>की थी, उस समय यह भी उसके<br>साथ था। परन्तु ऐसा भी लिखा<br>मिलता है कि युद्ध के समय यह<br>शत्रुश्चों से मिल गया था। इसीसे<br>कुमारपाल ने इसे कैंद्र कर श्राबू क<br>राज्य इसके भतीजे यशोधवल को व |
| 33     | यशोधवत     | सं० १२ का<br>भतीना        | इसके समय का वि० सं० १२००<br>का एक शिला-लेख मिला है। इसने<br>सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवरात्<br>बञ्जाल को मारा था।§                                                                                                                                                                           |

<sup>ं</sup> ऐपिब्राफ़िया इग्डिका, भा० ६, पृ० ७४-७६।

<sup>ं</sup> द्वयाश्रयकान्य, सर्ग १६, श्लो० ३३-३४।

<sup>.</sup> कुमारपालप्रबंध।

<sup>§</sup> यरचौलुक्यकुमारपालनुपतिशस्यथितामागतम् ।

| संख्या | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8    | धारावर्ष | सं० १३ का पुत्र      | इसने सं। लकी कुमारपाल की सेना के साथ रहकर उत्तरी कोंकण के राजा मिल्लकार्जुन को मारने में बड़ी वीरता दिखाई थी। यह, गुजरात की मेना के साथ रहकर, अणहिलवाडे पर चढ़ कर जाते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक से, आबू पर्वत के नीचे के कायद्रां नामक गाँव के पास दो बार लड़ा था। इनमें की दूसरी लड़ाई वि० सं० १२५३ में हुई थी। यद्यपि सोलंकी भीमदेन द्वितीय के समय उसके अन्य सामन्तों के समान ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था तथापि दिख्ण के यादन राजा सिंहण और देहली के सुलतान शम्सुद्दीन अलतमश की गुजरात पर की चढ़ाई के समय यह उसकी सहायता को तैयार हुआ था। यह राजा बड़ा पराक्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन मैंसों के पेट छेट दिये थे। अध्यातू पराक्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन मैंसों के पेट छेट दिये थे। अध्यातू पराक्रमी था। इसने एक ही तीर से तीन |

मत्वासत्वरमेष मालवपतिं बल्लालमालब्धवान् ॥३१॥
( ऐपिश्राफ्रिया इस्टिका, भा० म, ए० २१०-२११ )
यह बल्लाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है।
\* श्राबू पर के पाट नारायण के वि० सं० १३४४ के लेख मे लिखा है:—
एकवाणनिहतं त्रिल्लुलुलायुं यं निरीक्य कुरुयोधसद्धां।
('इस्टिक्यन ऐसिटकेटी, भा० ४४, ए० ७७)

| संख्या | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बाते                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                      | के अचलेश्वर के मन्दिर के बाहर,<br>मन्दािकनी नामक कुग्ड पर इसकी<br>धनुष लिए एक पाषाण की मूर्ति<br>खड़ी है। उसके आगे पत्थर के पूरे<br>कद के तीन भैंसे रक्खे हुए है, और<br>उनके पेट में आरपार समानान्तर<br>रेखा में छेद बने हैं। इसके समय<br>के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६,<br>१२६४ और १२७६ के लेख मिले हैं। |
| 34     | सोमसिंह    | सं० १४ का पुत्र      | इसके समय के तीन खेख मिले हैं।<br>दो वि॰ सं॰ १२८७ के और तीसरा<br>वि॰ सं॰ १२६३ का है।                                                                                                                                                                                                                     |
| 38     | कृष्णराज   | सं० १४ का पुत्र      | 14- (1- 1/6 4/16)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | (तृतीय)    | •                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30     | प्रतापसिंह | सं० १६ का पुत्र      | इसने जैत्रकर्या (सम्भवतः मेवाड़<br>नरेश जैत्रसिंह) को हराकर चन्द्रावती<br>में फिर से परमार वंश का अधिकार<br>स्थापन किया था। वि० सं० १३४४<br>का इसके समय का एक शिला-लेख<br>मिला है।                                                                                                                      |

इस वंश के नरेशों की रजधानी चन्द्रावती! थी और उसका श्रिधकार

<sup>\*</sup> ऐपित्राफ़िया इग्डिका, भा० ८, पृ० २०८—२२२।

<sup>†</sup> इचिडयन ऐचिटकेरी, भा० ४४, पृ० ७७।

<sup>‡</sup> इस नगरी के खंडहर सिरोही राज्य में श्राबूरोड़ स्टेशन से करीब ४ मील दक्षिण में विद्यमान हैं।

को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे पर के राज्य की त्यापना का समय करीव करीब एक ही था?।

त्राबू पर्वत, उसके त्रासपास के प्रदेश, सिरोही, पालनपुरः तथा मारवाड श्रीर दाँता राज्यों के एक भाग पर था।

विक्रम संवत् की दसवी शताब्दी के अन्तिम भाग में अणहिलवाडे (पाटण) में चालुक्यों (सोलंकियों) और ग्यारहवी शताब्दी के पूर्वार्ध में नाडोल (मारवाड) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग परमारों के राज्य को इधर उधर से दवाने लगे थे। परन्तु वि० मं० १३६८ के करीब (देवडा) चौहान राव लुभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी।

वि० सं० १३०० का चन्द्रावती के महाराजाधिराज आल्हणिमह का एक शिला-लेख कालागरा नामक गाँव (सिरोही राज्य) से श्रीर विक्रम सं० १३४६ का महाराज कुल (महारावल) विक्रम सिंह का शिलालेख वर्माण नामक गाँव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कौन थे श्रीर इनका आबू के परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पूरा पता नहीं चलता।

<sup>9</sup> मि० वी० ए० स्मिथ श्राबू के परमार राज्य का मालवे के परमार राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं।

(अर्जी हिस्ट्री ऑफ़ इंग्डिया, ए० ४१०)

इसी प्रस्हादन ने श्रंपने नाम पर 'प्रस्हादनपुर' नामक नगर बसाया था जो श्राजकल पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 'पार्थपराक्रमच्यायोग' श्रीरि-यग्रदक सीरीज़, बड़ौदा से प्रकाशित हो ख़का है।

<sup>\*</sup> आबू के परमार नरेश धारावर्ष का छोटा भाई प्रल्हाटनदेव बड़ा ही विद्वान् और वीर था। उसका बनाया 'पार्थपराक्रम न्यायोग' और उसके द्वारा की गई, मेवाड नरेश सामन्त सिंह और गुजरात के सोलंकी नरेश श्रजयपाल के श्रापस के युद्ध के समय की, गुजरात की रचा इसके प्रमाण है।

#### जालोर के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध          | विशेष बाते                                     |
|--------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| 9      | वाक्पतिराज | सम्भवतः धरगी-<br>वराह का वंशज |                                                |
| 2      | चन्दन      | सं०१ का पुत्र                 |                                                |
| 3      | देवराज     | सं०२ का पुत्र                 |                                                |
| 8      | श्रपराजित  | सं०३ का पुत्र                 |                                                |
| ¥      | विजाल      | सं० ४ का पुत्र                |                                                |
| Ę      | धारावर्ष   | सं० १ का पुत्र                |                                                |
| હ      | बीसल       | सं०६ का पुत्र                 | वि० सं० १९७४ का इसके समय<br>का एक लेख मिला है। |

## किराडू के प्रमारों की वंशावली

| संख्या | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध   | विशेष बातें                                                                                                                  |
|--------|------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | सोछराज     | इस शाखा<br>का प्रवर्तक | यह त्राबू के परमार नरेश कृष्णराज<br>द्वितीय का पुत्र था।                                                                     |
| 2      | उदयराज     | सं०१ का पुत्र          | इसने, गुजरात नरेश सोबंकी<br>जयसिंह (सिद्धराज) के सामन्त की<br>हैसियत से चोड, गौड, कर्णाट धौर<br>माजवे वालों से युद्ध किए थे। |
| m/     | स्रोमेश्वर | सं०२ का पुत्र          | इसने सोखंकी जयसिंह (सिद्धराज)<br>की कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य को<br>फिरसे प्राप्त कर ज्ञिया था।                         |

| संख्या | नास | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | इसी ने वि० सं० १२१८ में जजक<br>से १७०० घोड़े दगड स्वरूप लिये थे<br>श्रीर उसके तगु कोट (तॅनोट, जैसलमेर<br>राज्य में) श्रीर नवपर (नौसर, जोधपुर<br>राज्य में) के दा किले भी छीन लिए<br>थे। परन्तु श्रन्त में जजक के सोलकी<br>कुमारपाल की श्रधीनता स्वीकार कर<br>लेने पर वे किले उसे वापिस लौटा<br>दिए। इसके समय का वि० सं०<br>१२१८ का एक लेख किराडू, से<br>मिला है। |

## इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता है। दॉता के पन्मार

यद्यपि हिन्दराजस्थान नामक गुजराती भाषा में जिखे इतिहास में यहाँ के परमारों का सम्बन्ध माजवे के परमारों की शाखा से बतजाया गया है, तथापि ये ब्राबू के परमार कृष्णराज द्वितीय के वंशधर ही प्रतीत होते हैं।

इसके श्रतावा मारवाड राज्य के रोल नामक गाँव से भी इनके १९४२ से १२४४ तक के ४ शिला-लेख मिले हैं।

( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, ५० ८७)

# राजा भोज के पूर्वज ।

#### राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा मे नौवाँ राजा था।

#### े मालवे के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम                        | परस्पर का सम्बन्ध                        | विशेष बातें                                                                 |
|--------|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 9      | उपेन्द्र* (कृष्ण<br>राज)   | मालवे के परमार<br>राज्य का संस्था-<br>पक |                                                                             |
| 2      | वैरसिंह (प्रथम)<br>(बज्जट) | सं०१ का पुत्र                            | इसके छोटे पुत्र डंबरसिंह से बागड<br>( डूंगरपुर श्रीर बांसवाड़े में ) के पर- |

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस उपेन्द्र और श्राबू की शाखा के उत्पलराज का एक होना श्रनुमान करते हैं।

† सदागतिप्रवृत्तोन सीतोच्छ्वसितहेतुना । हन्मतेव यशसा यस्याऽत्तङ्घ्यत सागरः ॥७७॥

(नवसाहसाङ्क चरित, सर्ग ११)

यद्यपि 'प्रवन्ध चिन्तामिं 'श्रीर 'भोज प्रवन्ध' में सीता पंडिता का भोज के समय होना लिखा है, तथापि 'नवसाहसाङ्क चरित' का लेख इस विषय में श्रधिक प्रामाखिक प्रतीत होता है।

| संस्था | नाम                      | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वातं                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                          |                      | मारों की शाखा चली थी। परन्तु<br>वि० सं० १२३६ के श्रर्थूणा से मिले<br>लेख में डंबरसिंह को वेरिसिंह का<br>छोटा भाई लिखा है।                                                           |
| 3      | सीयक                     | सं०२ का पुत्र        |                                                                                                                                                                                     |
| 8      | वाक्पति राज<br>( प्रथम ) | सं०३ कापुत्र         | उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशन्ति में<br>इसको उज्जैन की तरुणियों के नेत्र रूपी<br>कमलों के लिये सूर्य समान लिखा है।<br>इससे अनुमान होता है कि शायद उस<br>समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। |

<sup>\*</sup> वागडवालों की वंशावली इस प्रकार मिलती है: —

१ डंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराधिकारी था), ३ चच (यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था और मालवे के परमार नरेश श्रीहर्ष की तरफ़ से कर्णाटक के राष्ट्रकूट राजा खोद्दिगदेव से लड़ता हुआ नर्मदा के तट पर मारा गया।), ४ चयडप (यह सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० ४ का पुत्र), ७ खिंबराज। (सं० ६ का पुत्र), मयडनदेव (मयडलीक सं० ७ का छोटा भाई। इसके समय का वि० सं० १११६ का एक लेख मिला है।), ६ चामुगडराज (यह सं० म का पुत्र था। इसके समय के वि० सं १९३६, ११३७, ११४७ और ११४६ के चार लेख मिले हैं।), १० विजयराज (सं० ६ का पुत्र। इसके समय के वि० सं० ११६४ और ११६६ के दो लेख मिले हैं।)

इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चलता। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मेवाड़ नरेश सामन्तिसंह श्रीर उसके वंशजों ने इनके राज्य पर श्रधिकार कर जिया होगा।

| संख्या | नाम                                 | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥      | वैरिसिंह(द्वितीय)<br>(वज्रट स्वामी) | सं० ४ का पुत्र       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (See   | श्रीहर्ष (सीयक<br>द्वितीय, सिंहभट)  | सं० ४ का पुत्र       | इसने राष्ट्रकृट नरेश खोटिंग पर चढ़ाई<br>कर उसे नर्मदा के तट पर के खिलिघट<br>नामक स्थान पर हराया था। * इसके<br>बाद वहाँ से आगे बढ़, वि० सं०<br>१०२६ मे, इसने उसकी राजधानी<br>मान्यखेट को भी लूटलिया। यह बात<br>धनपाल की इसी वर्ष की बनाई<br>'पाइअलच्छी नाम माला' से प्रकट<br>होती है। †<br>इसने हूं खों को भी जीता था।<br>वि० सं० १००४ का इस राजा का<br>एक दानपत्र मिला है। ‡ |
| ø      | मुझ (वाक्यपति<br>राज द्वितीय)       | सं०६ का प्रत्र       | यह बडा ही प्रतापी§ श्रौर विद्वान<br>राजा था। इसने कर्णाट, लाट, (केरल                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

<sup>\*</sup> ऐपिद्राफिया इगिडका, भा० १, ५० २३४।

- † विक्रमकालस्स गए श्रउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । मालवनरिंद् धाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥१६८॥
- । पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१६८०, पृ० ४४-४६।
- § इसकी उपाधियों में परम भहारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के ख्राजावा, (दिच्या के राष्ट्र कूटों से मिलती हुईं) अमोघवर्ष, पृथ्वीवस्त्रभ और वस्त्रभ नरेन्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूर्वज की और इसकी राष्ट्रकूटों पर की विजय की सूचक हैं।

| क्र ना | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वाते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      | श्रीर चोल) देश के राजाश्रों के जीता।  चेदिके हैं ह्य (कलजुरि) नरेश युव राजदेव द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी त्रिपुरी को लुटा।  चेदिके ए श्राहाड को नष्ट किया। श्रीर चिनौरगढ श्रीर उसके पास का मालवे से मिला हुश्रा प्रदेश श्रपने राज्य मे मिला लिया।  इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैला द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ वी वार गोदावरी के पास के युद्ध में यह कैंद कर लिया गया श्रीर वि० सं० १०५० श्रीर १०५४ के बीच मार डाला गया।  इसके वि० सं० १०३९ श्रीर १०३६ के दो दानपत्र मिले है। यह राजा भोज का चचा था।  श्रमितगित ने श्रपना 'सुभाषितरह |

<sup>\*</sup> ऐपिब्राफ्रिया इचिडका, भा० १, पृ० २३४।

<sup>†</sup> ऐपिद्याफ्रिया इच्डिका, भा० १, ए० २३४।

<sup>🕽</sup> ऐपिद्याफ्रिया इचिडका, भा० १०, पृ० २०।

<sup>§</sup> नागरी प्रचारिखी पत्रिका, (काशी), भा० ३, पृ० ४।

<sup>||</sup> भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ५० ६३, १०३।

<sup>¶</sup> इंग्डियन ऐग्रिटकेरी, भा० ६, ए० ११-१२।

**ई ह्**खिडयन ऐखिटक्रेरी, भा० १४, पृ० १६०

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बाते                                                                                              |
|--------|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | संदोह' वि॰ सं॰ १०४० में, इसी के<br>समय समाप्त किया था।                                                  |
|        |     |                      | 'पाइग्रलच्छी नाममाला' का कर्ता<br>धनपाल, 'नव साहसाङ्क चरित का कर्ता<br>पद्मगुप्त ( परिमल ), 'दशरूपक' पर |
|        |     |                      | 'दशरूपावलोक' नाम की टीका का<br>लेखक धनिक, 'पिंगलछंदः सूत्र' पर<br>'मृत संजीवनी' टीका का कर्ता हला       |
|        |     |                      | युध ग्रौर उपर्युक्त श्रमितगति इसी<br>राजा मुक्ष की सभा के रख थे।                                        |
|        |     |                      | यद्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई<br>जन्य ग्रब तक नहीं मिला है। तथापि<br>इसकी कविता के नमूने सुभाषित        |

े समारूढे पूतित्रदशवसतिं विक्रमनृषे
सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशधिके (पंचदशाधिके)।
समाप्ते पंचम्यामवति धरणि मुञ्जनृपतौ
सिते पत्ते पौषे बुधहितमिदं शास्त्रमन्धम् ॥६२२॥
(सुभाषित स्वसन्दोह)

े भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ५० १०३-१०६।

ं 'गौडवहो' नामक (प्राकृत ) काच्य का कर्ता वाक्पति राज इस

गुन्न से भिन्न था। (तिलक मंजरी, रलोक ३१)

विद्वान् लोग 'गौड़वहो' का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (ई० सं० ७४०) के करीब श्रनुमान करते हैं।

| संख्या | नाम                    | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बाते                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| =      | सिन्धुराज<br>(सिन्धुज) | सं०७ का छोटा<br>भाई  | के प्रन्थों मे देखने को मिल जाते<br>है।  यह राजा भोज का पिता था।  यद्यपि अञ्ज ने श्रपने जीतेजी ही भोज<br>को गोद ले लिया था। तथापि उस<br>की मृत्यु के समय भोज के बालक |

 धनोद्यानच्छायामिव सरुपथाद्दावद्दना-त्तुषाराम्मोवापीभिव विषविपादादिव सुधाम् । प्रवृद्धादुन्मादात्प्रकृतिमिव निस्तीर्य विरहा-स्रमेयं त्वद्भितां निरुपमरसां शकर ! कदा ॥ (सुभाषितावित ४४६, सं० ३४१४) ।

मातवे के परमार नरेश श्रर्जुनवर्मा की तिखी 'श्रमरुशतक' की 'रिसक-संजीवनी' टीका मे २२ वें श्लोक की टीका करते हुए तिखा है:—

> 'यथास्मत्यूर्वजस्य वाक्पतिराजापग्नाग्नो मुञ्जदेवस्य— दासे कृतागिस भवत्युचितः प्रभृणां पादप्रहार इति खुन्दिर<sup>ा</sup> नास्मि दृये।

उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरवग्रटकाग्रै-

र्यत्बिद्यते तव पदं ननु सा व्यथा मे ॥'

यादव नरेश भिन्नम द्वितीय के श० सं० १२२ के लेख से ज्ञात होता है कि उसने मुक्ष को हराया था। (ऐपिवाफिया इचिडका, भा० २ ए० २१७)।

† 'नवसाहसाद्व चरित' में मुझ के भोज को गोद लेने का उन्नेख नहीं है।

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बाते                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | होने के कारण यह गद्दी पर बैठा।<br>इसने हूर्णों को, तथा दिचण कोशब<br>वागड बाट और भुरतवाबों को<br>जीता था।                                                                                     |
|        |     |                      | इसकी एक उपाधि 'नव साहसाङ्क<br>भी थी। पश्चगुप्त (परिमल) ने इसी<br>राजा की आज्ञा से 'नव साहसाङ्क<br>चरित' नामक कान्य लिखा था।<br>उसमें इस राजा का कल्पित अथवा<br>अलङ्कारिक इतिहास लिखा गया है। |
|        |     |                      | यह वि० सं० १०६६ से कुछ प्र<br>ही गुजरात नरेश सोजंकी चामुगड<br>राज के साथ की जडाई में मार                                                                                                     |
|        |     |                      | गया था ।§                                                                                                                                                                                    |

<sup>\*</sup> तिलकमक्षरी' में धनपाल ने मुक्ष के पीछे भोज का ही गद्दी पर बैठना लिखा है।

(देखो श्लोक ४३)।

- † ऐपिज्राफिया इण्डिका, भा० १, ५० २३४।
- 🗓 नवसाहसाङ्क चरित, सर्ग १०, श्लो० १४-१६।
- § नागरी प्रचारिगी पत्रिका, भा० १, पृ० १२१-१२४।

ई॰ स॰ की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने जिखा है:—

> राजा चामुगडराजोथ यः.... ....। सिंधुराजमिवोन्मत्तं सिंधुराजं सृधेऽवधीत् ॥३१॥

इसके दादा का नाम श्रीहर्ष (सिंहभट—या सीयक द्वितीय) था। उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुख़ (वाक्पितराज द्वितीय) ऋौर छोटा सिन्धुराज (सिन्धुल)। परन्तु मेरुतुङ्ग ने ऋपनी बनाई 'प्रबन्ध चिन्ता-मिणि' मे परमार नरेश श्रीहर्ष का पुत्र न हेनि के कारण मुझ-वन से

(१) मेरुतुङ्ग ने श्रपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६१ (ई० स० १३०१) में लिखी थी। ' उसमें लिखा है कि—

भालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र नथा।
एकवार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे वन में जा पहुँचा
जहां पर चारों तरफ मुझ (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से
एक पौदे के पास एक तुरत का जन्मा हुआ सुन्दर बालक पड़ा था। राजा ने
उसे देखते ही उठाकर रानी को सौप दिया और इस बात को गुप्त रख कर
उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। यह बालक मुझ के वन में मिला था, इसी
से इसका नाम भी मुझ रक्खा गया।

अर्थात्—चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्सत्त हुए सिन्धुराज को युद्ध में मार डाला। परन्तु वहाँ पर उसी के आगे लिखा है :—

> तस्माद्वज्ञभराजोभूचत्प्रतापाभितापितः । मुञ्जोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेपि न धृतिं दधौ ॥३२॥

श्रर्थात् उससे उत्पन्न हुए वन्नभ राज के प्रताप के सामने श्रवन्तिका राजा मुझ (या मूंज) कारागार मे (या रहट पर) भी स्थिर नहीं रह सकता था। परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद मुझ का उन्नेख होना विचार-गीय है।

\* उसमें १३६१ की फागुन सुदि १४ रविवार को उक्त पुस्तक का वर्धमानपुर में समास होना लिखा है। परन्तु इचिडयन ऐफैमैरिस के अनुसार उस दिन बुध वार आता है। कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सिंधुल रक्खा गया। परन्तु राजा सिंहदन्त मुझ की भक्ति को देख उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था। इसलिये उसने मुझ को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया।

इसके बाद एक बार सिंहदन्त स्वयं मुझ के शयनागार मे पहुँचा। उस समय मुझ की रानी भी वही बैठी थी। परन्तु अपने पिता को आता देख मुझ ने उसे एक मोंढे के नीचे छिपा दिया और स्वयं आगे बढ़ पिता को बड़े आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी स्त्री के वहाँ होने का पता न था इसिंखये एकान्त देख उसने मुझ को उसके जन्म की सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि तू किसी बात की चिन्ता मत कर। मैं तेरी पितृमिक्त से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुल के होते हुए भी तुसे ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ। परन्तु तुसको भी चाहिए कि तू सिन्धुल को अपना छोटा माई समम्म, उसके साथ सदा प्रेम का बर्ताव करता रहे और उसे बालक समम्म किसी प्रकार धोका न दे। मुझ ने यह बात सहर्ष स्वीकार करली। समय आने पर वृद्ध सिंहदन्त ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, और वह मुझ को अपना उत्तराधिकारी बनाकर स्वर्ग को सिधारा।

राज्य प्राप्ति के बाद मुझ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुझ वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी खी पास ही मौंढे के नीचे छिपी बैठी थी। इसलिये उसने अवश्य ही वह बात सुनी होगी और बहुत सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे। यह विचार उठते ही उसने रानी को मार डाला।

इसके बाद मुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्रादित्य नाम के एक सुयोग्य मन्त्री को सौंप दिया और स्वयं अपना समय आनन्दोपभोग मे बिताने बगा। इसी बीच उसका एक स्त्री से गुप्त प्रेम हो गया इसिबये वह एक शीघ-गामी कॅट पर चढ़ रात्रि में उसके पास आने जाने बगा।

बड़े होने पर सिन्धुल ने श्रपना स्वमाव उद्धत बना लिया था। इससे मुझ ने ग्रपनी पूर्व प्रतिज्ञा को मुला कर उसे देश से निकल जाने की प्राज्ञा दे दी। इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ चला गया स्रोर वहाँ पर कासहृद नामक नगर के पास भोंपडा बनाकर रहने लगा। एक बार दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान पर एक सूत्रार खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही सिन्धुल वीरासन से ( एक घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया और धनुष पर वागा चढाकर उसपर लज करने लगा। उस समय सिन्धुल ग्रपने कार्य में इतना तन्मय हो रहा था कि उसे श्रपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पडी थी, दब जाने का भी कुछ श्वाभास न हुआ। देवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वही मौजूद थी। उसने ग्रपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश को हिलाना प्रारम्भ किया। परन्तु सिन्धुल ने लच्च विचलित हो जाने के भय से उस हिलती हुई लाश को ज़ोर से दवाकर उस पशु पर तीर चलाया, श्रौर उसे ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खडा हॅस रहा है। फिर भी सिन्धुज ने उसकी कुछ परवाह न की। उसकी इसं निर्भयता को देख प्रेत ने उसे वर मॉगने को कहा । इसपर सिन्धुल ने उससे दो वरदान मॉगे। पहला यह कि-'मेरा तीर कभी पृथ्वी पर न गिरे।' श्रीर दूसरा यह कि-'सारे जगत की बच्मी मेरे श्रधिकार से रहे।' प्रेत ने 'तथास्तु' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करली और उसे सममाया कि यद्यपि मालवे का राजा मुक्त तुमसे अप्रसन्न हो रहा है, तथापि तुमको वहीं जाकर रहना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ का राज्य तेरे वंश में त्रा जायगा। इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्धल मालवे को बौट श्राया श्रौर वहीं एक छोटे से गाँव मे गुप्त रूप से रहने लगा । परन्तु श्रभी उसे वहाँ रहते अधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुझ को मालूम हो गई। इससे उसने सिन्धुल को पकड़वा कर और ग्रंधा करवा कर कुछ दिन तक तो एक पिंजरे में बन्द कर रक्खा (श्रीर फिर एक स्थान पर नज़रबन्द कर दिया)।

इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ। यह बड़ा ही चतुर श्रीर होनहार था। इसने थोडे समय में ही शख श्रीर शास्त्र होनों विद्यात्रों में प्रवीणता प्राप्त करली। भोज के जन्म समय उसकी कुराइली को देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौड देश के साथ ही सारे दिच ए देश पर ४४ वर्ष ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा । जब यह बात राजा मुक्त को मालूम हुई तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज के अधिकार में चला जायगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो भोज का वध करवा कर अपनी सन्तान का पथ निष्करटक कर देना चाहिए। यह विचार दृढ़ होते ही उसने वधिकों को आज्ञा दी कि वे अर्धरात्रि के समय भोज को किसी निर्जन वन में लेजाकर मार डालें। राजा की श्राज्ञा के श्रनु-सार जिस समय वे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, और वे विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुआ तब उसने एक रलोक लिखकर उन्हें दिया और कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करने के बाद जब तुम लोग घर लौटो तब यह पत्र मुक्त को दे देना । भोज के ऐसे दहता भरे वचन सुन विधकों ने अपना विचार बदल दिया और उसे लेजाकर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया।

इसके बाद जब वे लोग नगर को लौटे तब उन्होंने भोज का दिया वह पत्र मुक्ष को दे दिया। उसमें लिखा था:—

मान्धाता स महीपितः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः । सेतुर्येन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्यान्तकः ॥ श्रन्येचापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते । नैकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति ॥

त्रर्थात्—हे राजा ! सत्तयुग का सर्वश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; त्रेतायुग का, वह समुद्र पर पुल वाँधकर शवरा को मारनेवाला, राम भी न रहा; द्वापरयुग के युधिष्टिर त्रादि भी स्वर्गगामी हो गए। परन्तु एथ्वी किसी के साथ नहीं गई। सम्भव है किलयुग में श्रव तुम्हारे साथ चली जाय।

इस श्लोक को पड़कर राजा को बडा दुःख हुआ और वह ऐसे होनहार बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सधे अफ़सोस को देखकर विधकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया। यह सुन मुझ वडा प्रसन्न हुआ और भोज को बुलवाकर श्रपना युवराज बना लिया।

श्रागे उसी पुस्तक में मुझ की मृत्यु के विषय में लिखा है कि तेलग देश के राजा तैलप ने मालवे पर ६ बार हमला किया था। परन्तु हर बार उसे मुझ के सामने से हारकर भागना पड़ा। इसके बाद उसने सातवी बार फिर चढ़ाई की। इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का निश्चय कर लिया। परन्तु जब इस निश्चय की सूचना मुझ के मन्त्री रद्दादित्य को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को समभाया कि चाहे जो कुछ भी हो आप गोदावरी के उस पार कभी न जाँथ। फिर भी देव के विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे दु:खित हो मन्त्री ने तो जीते जी अग्नि में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया।

इसके बाद कुछ दिन तक तो तैलप ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के पिंजरे में बन्द रक्खा, और अन्त में पिंजरे से निकाल नज़र कैंद कर दिया। उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तैलप ने अपनी बहन मुखालवती को सौपा था। (यह मुखालवती बाल-विधवा होने के साथ ही बढ़ी रूपवती थी।) इससे कुछ ही दिनों में इसके और मुक्ष के बीच प्रीति होगई।

जब मुक्त को क़ैद हुए अधिक समय बीत गया और उसके छूटने की कोई भ्राशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की कैंद से निकाल ले जाने के लिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौके पर मुक्ष ने मृणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से श्रकेले निकल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वह श्रपने श्रागे के कर्तव्य को स्थिर करने की चेध्टा करने लगा, वैसे वैसे उसका चित्त श्रधिकाधिक उदास रहने लगा। राजा के इस परिवर्तन को मृणालवती भी बड़े ग़ौर से ताड रही थी। फिर भी श्रपने विचार की पुष्टि के लिये उसने मुक्त के भोजन में कभी श्रधिक श्रीर कभी कम नमक डालना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु जब मुक्त ने चिन्तामम रहने के कारण इसपर भी कोई श्रापत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया। इसी से एक रोज़ प्रेम-प्रपंच खड़ा कर उसने मुक्त से सारा भेद पूछ लिया श्रीर उसके साथ भाग चलने की श्रमुमित प्रकट कर श्रपना ज़ेवरों का डिब्बा ले श्राने के बहाने से उस घर से बाहर निकल श्राई।

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि श्रभी तो यह मुक्ते साथ लेजाकर श्रपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी श्रवस्था श्रधिक होने के कारण घर पहुँचकर यह श्रवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फॅस जायगा श्रीर उस समय मुक्ते धता बता देगा। इसिलये इसको यहाँ से निकल जाने देना उचित नहीं है। चित्त में इस प्रकार की ईच्यां उत्पन्न होते ही उसने सारी बात श्रपने माई तैलप से कह दी। यह सुन उसे क्रोध चढ़ श्राया श्रीर उसने श्रपने नौकरों को श्रमज्ञा दी कि वे मुझ के हाथों में हथकिंदयाँ श्रीर पैरों में बेड़ियाँ डालकर उससे नगर भर में भीख मँगवावे श्रीर बाद में उसी भीख का श्रम्न खिलाकर उसे स्त्री पर चढ़ा दे। तैलप की श्राज्ञा पाकर उसके सेवकों ने भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया श्रीर इस प्रकार श्रन्त में मुझ की मृत्यु हुई। इसके बाद तैलप ने उसके सिर को सूत्री पर टँगवाकर श्रपना कोध शान्त किया।

जब इस घटना की सूचना मुझ के मन्त्रियों को मिली तब उन्होंने भोज का राज्याभिषेक कर उसे गही पर बिठा दिया। एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुझ रखना, इसके बाद अपने श्रोरम पुत्र सिन्धुल के होने पर भी उमे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुझ का मिंधुल को अन्या कर कैंद करना, श्रोर उसके पुत्र भोज को गरपाने की चेष्टा करना, तथा अन्त में भोज के लिखे श्लोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज बनाना, आदि बाते लिखी हैं। परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य में बिलकुल विरुद्ध है।

'नव साहसाङ्क चरित' का कर्ता पद्मगुप्त (परिमल) जो मुझ का सभासद त्रोर उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का मुख्य किव था, लिखता है कि जिस समय वाक्पितराज (मुझ) शिवपुर को चला उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सौप दिया।

तिलकमञ्जरी के कर्ता धनपाल ने जो श्रोहर्ष के समय से लेकर

मेरुतुङ्ग का मुक्ष के बृत्तान्त को इस प्रकार उपहस्तनीय ढॅग से लिखना
गुजरात श्रौर मालवे के नरेशों की श्रापस की शत्रुता के कारण ही हो तो
श्रारचर्य नही।

मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रवन्ध से ज्ञात होता है कि मृणालवती का जन्म तैलप के पिता देवल द्वारा सुन्दरी नाम की दासी के गर्भ से हुआ था। यह मृणालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही गई थी। परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तैलप के पिता का नाम देवल न होकर विक्रमादिख था।

पुरा कालक्रमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः ।
 मौर्वीव्रणिकिणाद्भस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥६८॥
 ( नवसाहसाङ्कचरित, सर्ग १३ )

भोज के समय तक विद्यमान था लिखा है कि—राजा मुझ अपने भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था और इसी से उसने उसे अपना युवराज बनाया था।

इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु-राज अन्धा ही था और न उसके और उसके बड़े भाई मुझ के ही बीच किसी प्रकार का मनोमालिन्य था। मुझ ने पुत्र न होने के कारण अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया था। इसके बाद जिस समय वह तैलप द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने राज्य का भार उसके पिता (अपने छोटे भाई) सिन्धुराज को सौपा। अन्त मे तैलप द्वितीय के द्वारा मुझ के मारे जाने और भोज के बालक होने के कारण सिन्धुराजर गही पर बैठा। परन्तु वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) और वि० सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किस

र बल्लाल परिद्रत ने अपने भोजप्रबन्ध में लिखा है कि सिंधुराज की मृत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे भाई मुझ को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिटा दिया। इसके बाद एक दिन एक ब्राह्मण राजसभा में आया और बालक भोज की जन्मपत्रिका देखकर बोला कि यह ४४ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ ने ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना बबरा गया कि उसने तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा बत्सराज को सौंप दिया। इसपर पहले तो बत्सराज ने राजा को ऐसा कार्य न करने की

श्राकीर्णांत्रितलः सरोजकलशच्छुत्रादिभिर्लाञ्छुनै-स्तस्याजायत मांसलायुतभुजः श्रीभोज इत्यात्मजः ॥
 प्रीत्या योग्य इति प्रतापवस्रतिः ख्यातेन मुझाख्यया ।
 यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येभिषिकः स्वयम् ॥४३॥
 (तिबक्मअरी)

समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश वाभुग्डराज के साथ के युद्ध में मारा गया।

सलाह दी। परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के लिये भुवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग दुखी होकर ब्रात्महत्याएँ ब्रौर उपद्रव करने लगे। इसी बीच जब भोज वधस्थान पर पहुँच गया, तब उसने बड़ के पत्ते पर एक ('मान्धाता स महीपतिः...) श्लोक लिखकर वत्सराज को विया ब्रौर कहा कि श्रपना काम करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना। भोज की इस निर्भीकता को देखकर वत्सराज का हाथ न उठ सका ब्रौर इसी से उसने उसे चुपचाप घर लेब्राकर तहलाने मे छिपा दिया। इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर ब्रौर उपर्युक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पड़कर राजा को अपने निन्दित कर्म पर इतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। यह देख वत्सराज ने राज्य के मन्त्री बुद्धिसागर की सलाह से एक योगी के हारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को पकर कर दिया।

इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर विठा दिया, श्रीर श्रपने पुत्रो को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया।

> े रेजे चामुराडराजोऽथ यश्चामुराडावरोद्धुरः । सिन्धुरेन्द्रमिवोन्मत्तं सिधुराजं मृथेऽवधीत् ॥३१॥

( कुमारपालचरित, सर्ग १ )

सूनुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्वामुग्डराजाह्वयो यद् गन्धद्विपदानगंधपवनाद्याग्येन दूराद्पि। विभ्रश्यन्यद्गंधभग्नकरिभिः श्रीसिंधुराजस्तथा नष्टः चोग्णिपतिर्यथास्य यशसां गंधोपि निर्नाशितः॥६॥

( एपित्राफ़िया इविडका, भा० १, पृ० २६७ )

# भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा।

इस प्रकार राजा भोज के वंश श्रौर पूर्वजों का संज्ञिप्त इतिहास लिखने के बाद श्रौर खयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर मालवे का संज्ञिप्त इतिहास दे देना भी श्रप्रासङ्गिक न होगा।

प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पश्चीस सी वर्ष पूर्व गांधार (कंधार) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह राज्यों में बॅटा हुआ था। इनमें से कुछ का प्रवन्ध राजसत्ता के अधीन था और कुछ पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश (मालवे ) पर था जो मालव-जाति के नाम से प्रसिद्ध थी। उसकी राजधानी उज्जैन थी।

संस्कृत साहित्य मे उज्जैन का नाम भारत की सात प्रसिद्ध श्रौर पवित्र बगरियों में गिना गया है :—

श्रयोभ्या मथुरा माया काशी काश्ची द्यवन्तिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोत्तदायिका॥

त्रर्थात्—१ त्रयोध्या ( फैजाबाद—श्रवध ), २ मथुरा,३ हरद्वार, ४ बनारस,५ कांजीवरं,६ उज्जैन, और ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी पवित्र है।

यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल मे ज्योतिर्विद्या का मुख्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> स्कन्द पुराण में मालवे के गाँवों की संख्या ११८१८० लिखी है। (देखो क्रमारखण्ड, श्र० ३६)।

ऐतिहासिक इसे ईसवी सन् की नवीं शताब्दी का वर्णन मानते हैं।

स्थान थी और इसी के 'याम्योत्तर वृत्त' (Mendian) से देशान्तर सूचक रेखाओं (Longitude) की गणना की जातों थी।

इनके ऋलाव। इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र में भारत के भीतरी भाग में जानेवाल मार्ग पर होने के कारण यह नगरी व्यापार का भी केन्द्र थी।

सीलोन की कथात्रों से आत होता है कि मोर्य विन्दुसार के समय युवराज त्राशोक स्वय उज्जैन का हाकिम रहा था त्रोर पिता के बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था।

सम्राट् अशोक के समय<sup>2</sup> उसका साम्राज्य, राज्य प्रबन्ध के सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बटा हुआ था। इनमें के एक विभाग में मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश थे। इसके प्रबन्ध के लिये एक राजकुमार नियत था, जो उज्जैन में रहा करता था।

मीर्यों के बाद वि० सं० से १२८ (ई० स० से १८५) वर्ष पूर्व पुष्यमित्र ने ग्रुड़वश के राज्य की स्थापना की। उस समय उसका पुत्र युवराज अग्निमित्र भिलसा (विदिशा) में रहकर उधर के प्रदेशों की देखभाल किया करता था।<sup>2</sup>

ज्योतिष शास्त्र के ब्रन्थों मे यह भी तिला है:— यल्लद्वोज्जयिनीपुरीपरिकुरुत्तेत्रादिदेशान् स्पृशत्। स्त्रं मेरुगतं बुधैनिंगदितं सा मध्यरेखा सुवः॥

र बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २११ या २१६ (ई० स० से २७२ या २७३) वर्ष पूर्व प्रशोक गद्दी पर बैठा था। यह भी प्रसिद्धि है कि, श्रपनी युवावस्था में श्रशोक ने लोगों को दण्ड देने के जिये उज्जैन के पास ही एक 'नरक' बनवाया था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यदि वास्तव में विक्रम संवत् का चलानेवाला चन्द्रवंशी विक्रमा-

वि० सं० १७६ (ई० स० ११९) में आन्ध्रवशी नरेश गौतमी-पुत्र श्री शातकिर्णि ने चहरातवशी चत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह मे पहुँचा, उस समय अन्य अनेक प्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर चत्रप चष्टन अोर उसके वशजों ने अधिकार कर लिया।

वि० सं० १८५ (ई० स० १२८) के करीब, गौतमीपुत्र शातकर्िं। के पीछे उसका पुत्र, विसष्ठीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि इसका विवाह त्तत्रपवशी चप्टन के पौत्र और उज्जैन के महात्तत्रप कद्र-दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि कद्रदामा ने इस सम्बन्ध का विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की। इनमे कद्रदामा विजयी रहा और उसने गौतमीपुत्र शातकर्िं। द्वारा दबाए हुए त्तहरात वश के राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया।

वि० सं० ३८७ (ई० स० ३३०) के करीब गुप्तवश का अतापी नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा। उस समय मालवे पर मालव जाति का प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था। र परन्तु उसके पुत्र चन्द्र-

दित्य कोई ऐतिहासिक न्यक्ति था तो वह शुङ्क वंश के अन्तिम समय ही मालवे का राजा हुआ होगा।

श्रीक लेखक टॉलेमी (Ptolemy) ने, जिसकी मृत्यु वि० सं० २१८ (ई० सं० १६१) में हुई थी, वि० सं० १८७ (ई० सं० १३०) के करीब श्रपना भूगोल लिखा था। उसमें उसने उज्जैन को चष्टन (Tistanes) की राजधानी लिखा है।

र समुद्रगुप्त के खेख में उसका, श्रपने राज्य के सीमाप्रान्त पर रहने वाखी, मालव जाति से कर खेना जिखा है।

परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य वि० सं० १३१ (ई० स० ७८) से वि०

गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ४५२ (ई० स० ३९५) के करीब मालव जाति को हराकर वहाँ पर ऋपना ऋधिकार कर लिया ।°

वि॰ सं॰ ४६२ (ई॰ स॰ ४०५) के करीब, चीनी यात्री, फाहि-यान भारत मे स्त्राया था। वह लिखता है।

"मथुरा के दक्षिण में (मिन्सिमदेश) मालवा है। यहाँ की सरदी गरमी श्रौसत दरजे की है। यहाँ कडी ठंड या पर्फ नहीं पड़ती। यहाँ की श्राबादी घनी होने पर भी लोग खुराहाल है। उनको न तो अपने घरवालों का नाम ही सरकारी रिजस्टरों में दर्ज करवाना पड़ता है, न कानून कायदे के लिये हाकिमों के पारा ही हाजिर होना पड़ता है। केवल वे ही लोग, जो सरकारी जमीन पर काश्त करने है, उसकी उपज का हिस्सा सरकार को देते है। लोग इधर उधर जाने आने या कहीं भी बसने के लिये खाधीन है। राज्य में प्राण-दण्ड या शारीरिक-दण्ड नहीं दिया जाता। अपराधियों पर उनके अपराध की गुकता और लघुता के अनुसार जुर्माना किया जाता है। बार बार बग़ावत करने के अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। राजा के शरीर-रक्तको और सेवकों को वेतन सिलता है। सारे देश में न कोई जीविहंसा करता है, न शराब पीता है, न लहगुन और प्याज ही खाता है। हाँ, चण्डालों में ये नियम नहीं हैं। यह (चाण्डाल) शब्द

सं० ४४७ ई० सं० ४००) तक उज्जैन का पश्चिमी शकों के श्रधिकार मे रहना मानते हैं। सम्भव है उस समय मालवे के दो भाग हो गए हों श्रीर पूर्वी भाग पर शकों का श्रीर पश्चिमी भाग पर मालव जाति का श्रधिकार रहा हो।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इसी समय चत्रपों ( शकों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> फ़ाहियान का यात्रा विवरण (जेम्स लैग्गे का अनुवाद) **प्र•** ४२-४७।

बुरी और सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाजार मे घुसते हैं, उस समय लकड़ी से पृथ्वी पर चोट करने लगते है। इसकी खटखटाहट से अन्य लोगों को उनके आने का पता चल जाता है और वे उन चंडालों से अलग हो जाते हैं।

उस प्रदेश के लोग, न तो सूख्यर श्रौर मुर्गे ही पालते है, न जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बजारों में कसाइयों श्रौर शराब बेचनेवालों की दूकाने भी नहीं हैं। सामान की खरीद फरोख्त के लिये कौड़ियाँ काम में लाई जाती है। वहाँ पर केवल चरडाल ही मछली मारते, शिकार करते श्रौर मांस बेचते हैं।

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं और मुख्य मुख्य वैश्यों ने भिज्जओं के लिये विहार बनवाकर उनके साथ खेत, मकान, बगीचे और बगीचियाँ भी तैयार करवा दी है। इनके लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोग वंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं और कोई भी उसमें गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। इसी से ये सब बातें अभी तक वैसी ही चली आती हैं।

उत्तम कार्य करना, अपने धर्म सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान करना ही, भिज्जुओं का कर्तव्य है। जब कभी किसी मठ में कोई नया भिज्ज आता है तो वहाँ के पुराने भिज्जवस्त, भोजनपात्र, पैर धोने के लिये पानी, मालिश के लिये तेल और तरल भोजन, जो कि नियमानुसार भोजन के समय के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद, जब वह नया भिज्ज कुछ आराम कर चुकता है, तब वे पुराने भिज्ज उससे उसके भिज्ज-धर्म प्रहण करने का काल पूछते हैं, और फिर उसके नियमानुसार ही उसके लिये सोने के स्थान और अन्य जरूरी चीजों का प्रबन्ध कर देते हैं। जिस स्थान पर बहुत से भिद्ध रहते है वहाँ पर वे सारिपुत्र , महामीद्गलायन , आनन्द , अभिधर्म , विनय आगेर सूत्रो की याद-गार मे स्तूप बनवाते है।

एक मास के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को उत्तेजना देकर, भिचुओं के लिये तरल भोजन, जो हर समय प्रहरण किया जा सकता है, भेजते हैं। इस अवसर पर तमाम भिचु जमा होकर लोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं और फिर पुष्प, धूप, दीप

इसने अनेक शास्त्र बनाए थे, और यह शाक्य मुनि के पहले ही मर गया था।

र सिघाली भाषा में इसे मुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान (करामातों) के लिये प्रसिद्ध था। यह भी शाक्य-मुनि के पूर्व ही मर गया था।

<sup>३</sup> यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से श्रर्हत् हो गया था। यह श्रपनी याददाश्त के लिये प्रसिद्ध था। शाक्य-मुनि की इसपर बड़ी कृपा थी। 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में बुद्ध ने इसको उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुई थी उसमें इसने मुख्य भाग लिया था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्वान् श्रीर बुद्धिमान् था। इसकी माता का नाम शारिका श्रीर पिता का नाम तिष्य था, जो नालन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी कहते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> त्रिपिटक के सूत्र, विनय और श्रभिधर्म में का एक भाग, जिसमें बौद्ध धर्म पर विचार किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> त्रिपिटक का बौद्धधर्म के नियम बतलानेवाला भाग।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> त्रिपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतलाए सिद्धान्त हैं।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ३९ आदि से सारिपुत्र के स्तूप की पूजा करते हैं। इसके बाद रातभर बहुत से दीपक जलाए जाते है और चतुर संगीतज्ञो का गान होता है।

यह सारिपुत्र पहले ब्राह्मण था और इसने बुद्ध के पास पहुँच भिद्ध होने की आज्ञा माँगो थी। मुगलन (महामौद्गलायन) और काश्यप ने भी ऐसा ही किया था।

भिचुिंग्याँ अधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती है; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, औरतों को संघ में लेने की, प्रार्थना की थी।

श्रामणेर लोग विकसर राहुल के स्तूप का पूजन करते हैं। श्रामधर्म और विनय के श्राचार्य भी श्रापने श्रापने स्तूपों पर पुष्प, श्रादि चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस प्रकार का उत्सव होता है और प्रत्येक जाति (या पेशे) वालों के लिये श्रालग श्रालग दिन नियत रहता है। महायान शाखा के श्रानुयायी श्रापनी भेट 'प्रज्ञापारिमता' , 'मंजुश्री' श्रीर 'कानशेयिन' (१) को चढ़ाते हैं।

जब भिन्न लोग कृषि की उपज से मिलनेवाला श्रपना वार्षिक

<sup>े</sup> वे पुरुष और स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों (शिचा-पदों) के मानने का प्रया कर लिया हो।

र यशोधरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ शाक्य-मुनि का पुत्र । इसने भी बौद्धधर्म ग्रहण कर लिया था । यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा का प्रवर्तक श्रीर श्रामणेरों का पूज्य माना जाता है ।

३ वैसे तो बौद्धर्म में निर्वाण प्राप्ति के ६ (या १०) पारिमता (मार्ग) हैं। परन्तु उनमें 'प्रज्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई है।

एक बोधिसत्व । इसको महामित श्रीर कुमार-राज भी कहते हैं।

६ श्रवलोकितेश्वर ।

भाग ले जुकते हैं तब वैश्यों के मुखिया श्रौर ब्राह्मण लोग अन्य उप-योगी वस्तुएँ लाकर उनमें बाँटते हैं। इसके बाद बहुत से भिन्न भी उन वस्तुओं को श्रावश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हैं।

बुद्ध के निर्वाण से लेकर त्राजतक ये उत्सव, धर्म श्रौर नियम वरा परम्परा से बराबर चले त्राते हैं।"

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ की प्रजा हर तरह से आजाद और सुखो थी। उसके कार्यों मे राज्य की तरफ से बहुत ही कम हस्ताचेप किया जाता था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति-हासिको का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में पहुँचा था। श्रीर इसी के राज्य के श्रान्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त प्रथम के (श्रथवा स्कन्द्गुप्त के राज्य के प्रारम्भिक) समय तक उसने श्रपने श्रमूल्य प्रन्थ लिखे थे।

ये गुप्तनरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे। इसी से शुङ्गवशी पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ करने के क्रोब ५०० वर्ष बाद (वि० सं० ४०८=ई० स० ३५१ मे) गुप्तवशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह यज्ञ किया था।

वि० सं० ५२७ (ई० स० ४७०) के करीब हूणों के आक्रमण से गुप्तराज्य कमजोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी बिगड़ गई। इसी से, कुछ काल बाद (वि० सं० ५४७=ई० स० ४९० के आस पास) गुप्तों के सेनापित मैत्रकवशी भटार्क ने वलभी (काठिया-वाड़ के पूर्वी भाग) मे अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कुछ काल तक तो इस वश के राजा भी हूणों को कर देते रहे,

१ इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछले मिश्रित सुवर्ण के सिकों से भी होती है।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ४१ परन्तु अन्त मे स्वाधीन हो गए। उस रूमय मालवे का पश्चिमी भाग भी इनके अधिकार मे आगया था।

वि० सं० ६५२ (ई० स० ५९५) के करीब इस वश का राजा शीलादित्य (धर्मादित्य) गई। पर बैठा। चीर्ना यात्री हुएन्त्संगर के यात्रा विवरण में लिखा है कि, "यह राजा मेरे आने से ६० वर्ष पूर्व राज्य पर था। यह बड़ा ही विद्वान और बुद्धिमान था। इसने बौद्ध धर्म प्रहण कर जीव-हिंसा रोक दी थी। इसीलिए इसके हाथी और घोड़ों के पीने का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में यात्रियों के लिये अनेक धर्मशालाएँ बनवाई थीं, और अपने महल के पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ स्थापित की थी। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिन्नुओं के

<sup>े</sup> परन्तु सम्भवतः उज्जैन श्रीर उसके श्रास-पास का प्रदेश गुप्तों की ही एक शाखा के श्रिधिकार में रहा था। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का श्रनुमान है कि इसी शाखा के श्रन्तिम नरेश देवगुप्त के हाथ से मौखरी ब्रहवर्मा मारा गया था, श्रीर इसी से वि० सं० ६६३ (ई० स० ६०६) में वैसवंशी हर्ष-वर्षन ने मालवे पर श्रिधकार कर लिया था।

र यह यात्री वि० सं० ६८६ (ई० स० ६२६) में चीन से चलकर भारत में ग्राया था और वि० सं० ७०२ (ई० स० ६४४) में वापिस चीन को लौट गया।

३ परन्तु धरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ (गुप्त सं० २७२— ई० स० १६१) तक के और शीलादित्य के वि० सं० ६६२ (गुप्त सं० २८६ =ई० स० ६०१) से वि० सं० ६६६ (गुप्त सं० २६० =ई० स० ६०६) तक के ताम्रपत्रों के मिलने से यह अन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता। फिर हुएन्संग ने शीलादित्य का १० वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारगीय है। इसी से विद्वानों में इस शीलादित्य के विषय में मतमेद चला आता है।

निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य और वस्तुऍ दिया करता था। यह रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला त्राता था।

शीलादित्य बड़ा ही प्रजाप्रिय राजा था।"

इसके भतीजे ध्रुवभट (बालादित्य—ध्रुवसेन द्वितीय) के समय वि० सं० ६९८ (ई० स० ६४१) के करीब चीनो यात्री हुएन्त्संग मालवे मे पहुँचा था।

उसके यात्रा विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय भारत में विद्या के लिये पश्चिमी मालवा (Mo-la-p'o) त्रीर मगध ये दो स्थान विख्यात थे।

बलभी का राजा ध्रुवभट राजा हर्षवर्धन का दामाद था, छोर वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) में सम्राट् हर्षवर्धन द्वारा किए गए कन्नौज और प्रयाग के धार्मिक उत्सवों में इस ध्रुवभट ने भी एक सामन्त नरेश की तरह भाग लिया था।

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट् हर्षवर्धन ने वलभी श्रौर मालवे के पश्चिमी हिस्से को विजय कर ध्रुवभट को श्रपना सामन्त नरेश बना लिया था।

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इसकी राजधानी का उसने माही नदी के दिल्या-पूर्व मे होना जिखा है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य इससे धारा नगरी का तात्पर्य जेते है।

र यह घटना वि० सं० ६६० (ई० स० ६३३) के बाद किसी समय हुई होगी। परन्तु श० सं० ४४६ (वि० सं० ६६९ = ई० स० ६३४) के पहोले से मिले लेख से ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व-दिचिया के सोलङ्की नरेश पुलकेशी द्वितीय ने भी मालवे (के पश्चिमी भाग) पर विजय शास की थी।

यह पुलकेशी वि० स० ६६७ ( ई० स० ६१० ) मे गद्दी पर बैठा था।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ४३ उज्जैन (पूर्वीमालवे) का राज्य पश्चिमी मालवे (Mo-la-p'o) से जुदा था और उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। इस उज्जैन का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था।

बागा के बनाए हर्ष चिरत में लिखा है कि—हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन के समय मालवे के राजा (देवगुप्त) ने हर्ष के बहनोई मौखरी अहवर्मा को मारकर हर्ष की बहन राज्य श्री को क़ैंद कर लिया था। इसी से वि० सं० ६६३ (ई० सं० ६०६) के करीब राज्य वर्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की। परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर लौटते समय मार्ग में उसे गौड़ देश के राजा शशाङ्क ने धोका देकर मार डाला।

इसकी सूचना पाते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन को ढूढने और

<sup>9</sup> जिस प्रकार यशोधर्मन् ने मातृगुप्त को काश्मीर का हाकिम बना कर मेज दिया था, उसी प्रकार शायद हर्षवर्धन ने भी उक्त ब्राह्मण को पूर्वी मालवे का शासक नियत कर दिया हो। या फिर वह मौका पाकर वहाँ का स्वाधीन नरेश बन बैठा हो। हुएन्स्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवे के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कम था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यहाँ पर मालवे से प्रसिद्ध मालवदेश का ही उल्लेख है या किसी श्रन्य देश का इसपर ऐतिहासिकों मे मतभेद है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> मौखरियों की राजधानी कन्नौज थी श्रौर उसकी पश्चिमी सीमा माजवे से मिलती थी।

महाभारत में लिखा है कि सावित्री ने यम को प्रसन्न कर अपने पित सत्यवान के प्राण बचाने के साथ ही अपने पिता अश्वपित को सौ पुत्रों की प्राप्ति भी करवाई थी। वहीं पर इन सौ पुत्रों को 'मालव' लिखा है। मौखरी अपने को मद्र नरेश अश्वपित के वंशज मानते थे। इससे ज्ञात होता है कि शायद ये भी मालव जाति की ही एक शाखा हों।

शत्रुष्ट्यों से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे पर उसका ऋधिकार हो गया।

आगे हर्ष वर्धन के समकालीन किव बाग्सिट के (विक्रम की सातवीं शताब्दी में लिखे) कादग्बरी नामक गण काव्य से मालवे की राजधानी उज्जयिनी का वर्णन दिया जाता है:—

"उस समय यह नगरी बड़ी ही समृद्धिशालिनो हो रही थी। इसकी रक्षा के लिये चारो तरफ एक गहरी खाई और मजबूत कोट बना हुआ था। इस कोट पर यथा समय गुफेदी भी होती थी। यहाँ की त्कानो पर शक्क, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना निकाला जाता था), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएँ धरी रहती थीं। नगर में अनेक चित्र शालाए थी, और उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र पने थे। चौराहो पर सुफेदी किए हुए बड़े बड़े मन्दिर थे। इनपर सोने के कलश और सुफेद ध्वजाएँ लगी थी। इनमें सब से बड़ा मन्दिर महाकाल का था। नगर के बाहर चारों तरफ सुफेदी की हुई ऊची जगत के कुंए बने थे, और रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सीची जाती थी। वहाँ पर केवड़े के बचों की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा घरों के चारो तरफ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी।

वसन्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस समय प्रत्वेक घर पर सौभाग्य की सूचक पंटियाँ, लाल अंडियाँ, लाल चॅवर, मृगे लगी और मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थी।

नगर के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे। फटवारों के पास मोर नाचा करते थे। शहर में सैंकड़ों तालाब बने थे, जों खिले हुए कमल के फूलों से भरे थे, और उनमें मगर भी रहते थे। इधर उधर केले के कुजों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर भोपड़ें बने थे। नगर के पास ही सिंशा नदी बहती थी।

इसके अलाका उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर मे सभागृह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, आदि भी बने थे। यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, अनेक देशों की भाषाओं और लिपियों को जाननेवाले, बीर, हास्यिश्य, धर्मज्ञ, अतिथि-सत्कार-परायण, साफ सुथरे रहनेवाले, सच्चे, सुखी, पुराण, इतिहास और कथा कहानियों से प्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग ऊए का भी शौक रखते थे। नगर मे सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था।"

इस वर्णन में सम्भव है बहुत कुछ अतिशयों कि हो। फिर भी इतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में अवस्थित होने के कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दिल्लाणी और पश्चिमो दोनों भागों से था और इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण समृद्धि-शालिनी हो रही थी।

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इससे अनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कन्नौज वालों का अधिकार हो गया होगा।

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश लिलतादित्य ने कन्नौज नरेश यशोवर्मा को हराया, उसी समय उसने अवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर भी विजय प्राप्त की थी।

वी॰ ए॰ स्मिथ इस घटना का समय वि॰ सं॰ ७६७ (ई॰ स॰ ७४०) के खास पास मानते हैं।

कविवाक्पितराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः ।
 जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणस्तुितविन्दताम् ॥१४४॥
 क क क क
 विशातां दशनश्रेणयस्तस्याविन्तषु दन्तिनाम् ।
 महाकालिकरीटेन्दुज्योत्स्नया खिण्डताः परम् ॥१६३॥
 ( राजतरंगिणी, तरंग ४ )

इसके बाद वि० सं० ८५० (ई० सं० ८००) के करीब जिस समय पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नौज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय अवन्तिवालो ने भी उसे स्वीकार किया था। इससे अनुमान होता है कि शायद उस समय भी मालवे का सम्बन्ध कन्नौज से रहा हो।

द्तिए के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्दराज तृतीय के श० सं० ७३० (वि० सं० ८६५=ई० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने भी उक्त वर्ष के पूर्व मालवे को जीता था।

इसकी पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ ई० स० ८१२) के लाट नरेश राष्ट्रकूट कर्कराज के दान पत्र से भी होती है। उसमे लिखा है कि उसने गौड़ देश विजयी गुर्जर नरेश से मालवे की रत्ना की थी।

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि मालवे पर कुछ समय के लिये दिन्नण के राष्ट्रकूटों का आधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद ही कन्नौज विजयी नागभट द्वितीय द्वारा मालवे के दुर्ग का विजय करना लिखा मिलता है।

इस प्रकार मालव देश पर, अनेक वंशो का राज्य रहने के बाद, वि० सं० ९०० (ई० सं० ८४३) के करीब, परमारो का अधिकार हुआ होगा।

्इस वंश के ७वें राजा मुझ (वाक्पित राज) का देहान्त वि० सं० १०५० श्रौर १०५४ (ई० सं० ९९३ श्रौर ९९७) के बीच हुआ था। इस तिये प्रत्येक राजा का २० वर्ष राज्य करना मानकर, वि० सं० १०५०

१ ग्वालियर की प्रशस्ति।

<sup>(</sup> भ्राकियालॉनिकल सर्वे श्राफ़ इण्डिया की ई० स० १६०३—४ की वार्षिक रिपोर्ट पृ० २८१ )

भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ४७ (ई० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वर्ष निकाल देने से भी इस वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (कृष्णराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० (ई० स० ८५३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।

े डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ ई० स० ८०० (वि० सं० ८४७) के श्रास-पास से मानते है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का मत है कि, जब मुक्ष (वाक्पतिराज) श्रीर भोज के दानपत्रों में इस वंश के नरेशों की वंशावली इस प्रकार मिलती है:—

१ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वैरिसिंह, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, ४ सिन्धु-राज श्रीर ६ भोज।

तब केवल उदयपुर (ग्वालियर) की (ई० स० की १२वीं शताब्दी की) प्रशस्ति मे वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से १ वैरिसिह, ६ सीयक, और ७ वाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज के बड़े आता वाक्पतिराज (मुक्ष) को इस वंश का चौथा नरेश मानने के बदले सातवाँ नरेश मान लेना उचित नहीं है। (नागपुर की प्रशस्ति में इनकी वंशावली वैरिसिह से ही मिलती है।) इसी अनुमान के आधार पर वे कृष्णराज (उपेन्द्र) का समय ई० सं० ६१० से ६३० (वि० सं० ६६७ से ६८७) के करीब तक मानते हैं। उनका अनुमान है कि कन्नीज के प्रतिहार नरेश महीपाल के समय दिख्य के राष्ट्रकूट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के कारण जिस समय प्रतिहार राज्य शिथिल पड़ गया उसी समय उनके सामन्त कृष्णराज ने स्वाधीन होकर मालवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की होगी।

परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्द्र (कृष्णराज) से वाक्पतिराज प्रथम तक ये लोग कज्ञौजवालों के अधीन रहे हों और वैरिसिह द्वितीय के समय से ही जिसने अपने छोटे भाई डंबरसिह को बागड का इलाक़ा जागीर में दिया था पहले पहल स्वतन्त्र हुए हों। तथा इसी से तिलकमक्षरी आदि में इससे पूर्व के नामों के साथ ही उपेन्द्र (कृष्णराज) का नाम भी छोड़ दिया गया हो।

इसके अजावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाधिक नरेशों के एक से नामों के उदाहरण दिचण और जाट के राष्ट्रक्टों की वंशाविजयों में भी मिलते हैं।

वैद्य महाशय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से मिले वि० सं० १००३ (ई० स० ६४६) के एक लेख से (ऐपिग्राफ्रिया इिवडका, भाग १४, ए० १८१–१८६) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्द्रराज के बनवाए सूर्य मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने अपने स्वामी की आज्ञा से एक गाँव दान दिया था। यह माधव अपने को विद्या (महेन्द्रपाल द्वितीय) की तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जैन का दगडनायक प्रकट करता है। यह दान भी उज्जैन में ही दिया गया था।

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार नरेशों का किसी श्रंश तक कन्नौज के प्रतिहारों के श्रधीन रहना श्रवश्य मानना होगा।

## मालव जाति श्रीर उसका चलाया विक्रम संवत्।

मालवे के प्राचीन इतिहास का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मालव जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा।

प्राचीन काल में 'मालव' नाम की एक जाति अवन्ति प्रदेश (मध्य-भारत) में रहती थी, और सम्भवतः इसी जाति के निवास के कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था।

कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 'मालवानां जय' लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० सं० पूर्व १९३ से वि० सं० ३०७ (ई० स० पूर्व २५० से ई० स० २५०) के बीच का अनुमान किया है। इससे ज्ञात होता है कि सम्भवतः ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के उपलच्च मे ही चलाए होंगे, और उसी समय अपने नये संवत् की भी स्थापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका यह संवत् प्रचलित होने के बाद ८९७ वर्ष तक तो मालवर संवत्

१ किनगहास का श्रनुमान है कि ब्रीक लेखकों ने पंजाब की जिस 'मन्नोई' जाति का उल्लेख किया है वही ईसा की पहली शताब्दी के करीब राजपुताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा बसी थी।

र शिला लेगों में मिले मालव संवत् के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं:—

<sup>(</sup>क) 'श्रीप्रांतवगणाम्नाते प्रशस्तकृतसंज्ञिते एकपष्ट्यधिके प्राप्ते समाशतचतुष्ट्ये। श्रयात् मातव संवत ४६१ बीतने पर।

ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम सवत् के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

(मन्द्सौर से मिला नरवर्मा का लेख—ऐपिग्राफिया इचिडका, भाग १२, ए० ३२०)

> (ख) 'मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यधिके-ब्दानां'।

श्रर्थात्—मालवगर्णों के चलाए संवत् ४१३ के बीतने पर।

(मन्दसौर से मिला कुमारगुप्त प्रथम के समय का लेख—'गुप्ता इन्सिकिपशन्स, पृ० ८३।)

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातेः सपंचनवत्यग्गंलैः सप्तभिर्मालवेशानां'। श्रयात्—मालव (देश या जाति के नरेशों के) संवत् ७६४ के बीतने पर।

( कणस्वा—कोटा के पास—से मिला शिवमन्दिर का लेख—इण्डि-यन ऐण्टिकोरी भा॰ १६, पृ० ४६ )

यद्यपि धिनिकि (काठियावाड) से मिले ७१४ के लेख में संवत् के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है:—

"विक्रम संवत्सरशतेषु सप्तसु चतुर्थनवत्यधिकेष्वंकतः ७६४ कार्तिकमासापरपत्ने त्रमावास्यायां त्रादित्यवारे ज्येष्टानत्तत्रे रवित्रहण पर्वेषि।"

### ( इचिडयन ऐचिटकेरी, भाग १२ ए० ११४ )

तथापि उस दिन रविवार, ज्येष्ठा नचन्न श्रौर सूर्यग्रहण का श्रभाव होने श्रौर उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर फ़्लीट श्रौर कीलहार्न उसे जाली बतलाते हैं।

वेखों में मिला सब से पहला विक्रम संवत् का उल्लेख—
 'वसुनवत्रष्टीवर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य'।

समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख मे उसका इसी मालव जाति से कर वसूल करना लिखा है।

श्रर्थात्-विक्रम संवत् के ८६८ वर्ष बीतने पर ।

( धौतपुर का चौहान चरडमहासेन का तेख—इरिडयन ऐरिटक्रेरी भाग १६, पृ० ३१)

डाक्टर कीलहार्न का अनुमान है कि ईसवी सन् १४४ (वि० सं० ६०१) में मालवे के प्रतापी राजा यशोधर्मा ने करूर (मुलतान के पास) में हूच नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसी समय पूर्व प्रचलित मालव सं० में १६ वर्ष जोडकर उसे ६०० वर्ष का पुराना घोषित कर दिया। साथ ही उसका नाम बदलकर मालव संवत् के स्थान पर विक्रम संवत् रख दिया।

परन्तु एक तो यशोधमां के विक्रमादित्य की उपाधि झह्य करने का उच्लेख कही नहीं मिलता। दूसरा एक प्रतापी राजा अपना निज का संवत् न चलाकर दूसरे के चलाए संवत् का नाम बदलने के साथ ही उसमें १६ वर्ष जोडकर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे यह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता। तीसरा श्रीयुत सी० वी० वैद्य ने अलबेरूनी के आधार पर करूर के युद्ध का ई० स० १४४ (वि० सं० ६०१) से बहुत पहले होना सिद्ध किया है।

मिस्टर वी० ए० स्मिथ भी इस घटना का समय ई० स० ४२८ (वि० सं० ४८४) के करीब मानते है।

डाक्टर फ़्लीट किनष्क को विक्रम संवत् का चलानेवाला मानते हैं। परन्तु यह भी अनुमान ही है। मिस्टर वी० ए० स्मिथ और सर भगडारकर का अनुमान है कि गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि 'विक्रमादित्य' थी, इस मालव संवत् का नाम बदलकर विक्रम संवत् रख दिया था। परन्तु जब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूर्वजों का चलाया गुप्त संवत् उस समय और उसके बाद तक भी प्रचलित था, दूसरा चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद भी करीब ४०० वर्षों तक विक्रम संवत् का नाम मालव संवत् ही लिखा जाता था, तब समभ मे नही आता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है?

इसके अलावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब से पहला विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला था, क्योंकि प्रान्ध-वंशी नरेश हाल (शालिवाहन) की, जिसका समय त्वर्ध वी० ए० स्मिथ के मतानुसार ई० स० ४० (वि० सं० ३०७) के करीब प्राता है, बनाई प्राचीन मराठी भाषा की 'गाथा सप्तशती' में यह गाथा मिलती हैं.—

> संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुहकरे लक्ख । चललेण विक्रमाइचचरित्रमणुसिक्खित्र तिस्ला ॥

( गाथा ४६४, स्रो० ६४ )

संस्कृतच्छाया—

सवाहन-सुखरसतोषितेन ददता तवकरे तत्तम् । चरऐन विक्रमादित्यचरितमनुशित्तितं तस्याः ॥

इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी था, होना प्रकट होता है।

इसी प्रकार (सर भगडारकर के मतानुसार) हाल (सातवाहन) ही के समय की बनी महाकवि गुणाब्य-रचित पैशाची भाषा की 'बृहत्कथा' नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम श्राया है। इससे भी उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि होती है।

यद्यपि 'बृहत्कथा' नामक प्रन्थ श्रभी तक नहीं मिला है, तथापि उसका 'कथा सरित्सागर' नाम का संस्कृतानुवाद, जो सोमदेव भट्ट ने विक्रम की बारहवीं शताब्दी में तैयार किया था, प्राप्त हो

<sup>\*</sup> यह श्रनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश श्रनन्तराज के समय (वि० सं० १०७४ श्रीर ११३७ = ई० स० १०२८ श्रीर १०८० के बीच उसकी विदुषी रानी सूर्यंवती की श्राज्ञा से बनाया था। इसके २४ हज़ार श्लोकों में गुणाक्य रचित १ जाज श्लोकों की मृहत्कथा का सार है।

चुका है । उसके लंबक ६ तरंग १ में उज्जैन नरेश विक्रमसिंह का उस्लेख है।

कल्हण की बनाई राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है !

इतिहास से प्रकट होता है कि ईसवी सन् से करीब १४० (वि० सं० से ६३ ) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-पश्चिम की तरफ़ से भारत मे आए थे। उनकी एक शाखा ने अपना राज्य मथुरा मे और दूसरी ने काठियावाड में स्थापित किया था। यद्यपि दूसरी शाखा के शकों (चत्रपों) को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने हराया था. तथापि पहली (मधुरा की) शाखा का विक्रम संवत् के प्रारम्भ के निकट (इ० स० से ४७ वर्ष पूर्व ) से ही कुछ पता नहीं चलता। ऐसी हालत में सम्भव है शकों की उस शाखा के राज्य की समाप्ति मालव-नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार मे अपना नया संवत् चलाया हो। यह तो मानी हुई बात है कि मालय जाति के लोगों का एक गण राज्य (Oligarchical) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका सुखिया ( President ) होने के कारण उसका चलाया संवत् पहले पहला मालव श्रीर विक्रम दोनों नामों से प्रसिद्ध रहा हो, परन्तु कालान्तर में मालव जाति के प्रभाव के घटजाने और दन्तकथाओं श्रादि के कारण विक्रम का यश खुब फैल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत् के स्थान में विक्रम संवत् कहना ही उचित समक ितया हो। परन्तु फिर भी इस विषय में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

इस संवत् का प्रारम्भ किलयुग संवत् के ३०४४ वर्ष बाद हुआ था। इसका और शक संवत् का अन्तर १३४ वर्ष का और इसका और ईसवी सन् का अन्तर करीब ४७ वर्ष का है। इस लिये विक्रम संवत् में २०४४ वर्ष जोड़ने से किलयुग संवत्, तथा उस में से १३४ वर्ष निकालने से शक संवत् और ४६ या ४७ घटाने से ईसवी सन् आ जाता है।

उत्तरी भारत वाले इसका प्रारम्भ, चैत्र शुक्का १ से, श्रीर दिवणी

भारत वाले, कार्तिक शुक्का ३ से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संवत् का प्रारम्भ दिच्छा विक्रम संवत् से ७ महीने पूर्व ही हो जाता है । इसी प्रकार उत्तरीभारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपत्त की ३ से होकर उनका श्रन्त शुक्कपत्त की ३१ को होता है। परन्तु दिच्छा भारत में महीनों का प्रारम्भ शुक्क पत्त की ३ को श्रौर श्रन्त कृष्णपत्त की ३० को माना जाता है। इसी से उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त श्रौर दिच्छा भारत के श्रमान्त कहलाते है।

इसके श्रतावा यद्यपि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुक्क पत्त एक ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पत्त दिन्नणी भारत के कृष्ण पत्त से एक मास पूर्व श्राजाता है। श्रर्थात् जब उत्तरी भारतवालों का वैशाख कृष्ण होता है तो दिन्णी भारतवालों का चैत्र कृष्ण समक्षा जाता है। परन्तु उनके यहाँ महीने का प्रारम्भ शुक्क पत्त की १ से मानने के कारण श्रक्कपत्त में दोनों का वैशाख शुक्क श्राजाता है।

पहले काठियावाड, गुजरात और राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम संवत् का प्रारम्भ श्राषाढ शुक्क १ से भी माना जाता था जैसा कि श्रागे के श्रवतरणों से सिद्ध होगा:—

(क) "श्रीमन्तृपविक्रमसमयातीतश्राषाढादि संवत् १४४४ वर्षे शाके १४२० माघमासे पंचम्यां"

श्रवालिज (श्रहमदानाद) से मिला लेख (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भाग १८, ५० २१३)

(ख) "श्री मन्तृपविक्रमाक्कराज्यसमयातीत संवत् १६ श्राषाढि २३ वर्षे (१६२३) शाके १४८८'

डेसा ( इंगरपुर ) से मिला लेख

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत् का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ से माना जाता है।

इसी प्रकार मारवाड प्रान्त के सेठ साहूकार भी इसका प्रारम्भ उसी दिन से मानते हैं।

# राज भोज के पूर्व की भारत की दशा।

इससं पहले मालवे का संचिप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस श्राध्याय मे भोज के पूर्व के भारत की दशा का संचिप्त विवरण लिखा। जाता है।

सम्राट् अशोक के समय से ही भारतवर्ष मे बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था। यद्यपि बीच बीच मे शुङ्ग और गुप्त वंशी नरेशों के समय राज्य की तरफ से वैदिक धर्म को फिर से उत्तेजना मिली थी तथांपि उस मे खिरता न होने से सर्व साधारण का अनुराग बौद्ध धर्म के प्रति अधिकांश मे वैसा ही बना रहा। पहले पहल वि० सं० ७५० ई० स० ७०० के करीब शक्कर ने बौद्धमत के खान पर फिर से वैदिक मत को खापन करने की चेष्टा की। इससे बौद्ध धर्म के बड़ा धक्का लगा और लोगों की सहानुभूति बौद्ध धर्म के अनुयायी अन्य जाति के नरेशों की तरफ से हटकर फिरसे पुराने चित्रय राजवंशों की तरफ हो गई। यही कारण था कि वे लोग राजनैतिक रङ्गभूमि मे एक वार फिर अपना कार्य करते हुए दिखाई देने लगे। बौद्धमत का खान पक्चदेवो (शिव, विष्णु, गण्पित, देवी और सूर्य) की उपासना ने लिया। परन्तु उस समय के उपासक आजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से देष नहीं रखते थे।

यद्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना धका बौद्धमौत के लगा था उतना जैनमत के नहीं लगा, तथापि उसमें भी बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सर्व साधारण लोग, जो श्रव तक बौद्ध और जैन धर्म के प्रंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत के श्रप- नाते चले आते थे, अब से वैदिक अथवा पौराणिक प्रंथों की जानकारी के लिये संस्कृत के। अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि के कारण उन्हें इस कार्य में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक प्राकृत और प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं के। जन्म देना ग्रारम्भ करदिया।

श्रीयुत सी० वी० वैद्य का श्रानुमान है कि वि० सं० १०५७ (ई० स० १०००) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी श्रौर पैशाची भाषाश्रो का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला श्रोर पंजाबी भाषाएँ लेने लगी थीं। इसी प्राकर दिश्य की तामील, मलयालं, तेलेगु, कनारी, श्रीदि भाषाएँ भी श्रीसित्व में श्रा गई थी।

उस समय प्रान्त भेद या असवर्ण विवाह से उत्पन्न हुई उपजा-तियों का अस्तित्व पहुत कम था। भारतवर्ष भर के ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य एक ही सममें जाते थे। ये लोग सवर्ण विवाह के साथ साथ अनु-लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे अनुलोम विवाहों की सन्तान माता के वर्ण की मानी जाती थी। उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र और उनकी शाखा से ही की जाती थी।

इब्न खुर्दाद्वा ने हि॰ स॰ ३०० (वि॰ सं॰ ९६९ = ई॰ स॰ ९१२) के करीब 'किताबुल मसालिक वजल ममासिक' नामक पुस्तक

<sup>े</sup> लाट (दिचिया-गुजरात) की भाषा से ही श्राधुनिक गुजराती का जन्म माना जाता है।

र श्रालमसूदी ने हि० सं० ३३२ (वि० सं० १००१ = ई० सं० ६४४) में लिखी श्रपनी 'सुरूजुल ज़हब' नामक पुस्तक में मानकीर (मान्य-खेट) के राष्ट्रकृटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कीरिया' लिखा है।

<sup>(</sup> ईलियट्स हिस्ट्री आफ्र इण्डिया, भा० १ पृ० २४ )

३ ईसवी सन् की १८ वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए ब्राह्मण राजशेखर का विवाह चाहमान वंश की चत्रिय कन्या से हुन्ना था।

लिखी थी। उसके लेख से प्रकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं :—

- १ साब्फ्रीत्रा—यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, श्रौर राजा लोग इसी जाति से चुने जाते थे। (श्रीयुत सी० वी० वैद्य इस शब्द को 'सुत्तत्रिय' का बिगड़ा हुत्रा रूप मानते हैं।)
- २ ब्रह्म-ये शराब बिलकुल नहीं पीते थे।
- ३ कतरीत्र्य—ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे। ब्राह्मण लोग इनकी कन्यात्रों के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु वे अपनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। (यह शब्द 'त्तत्रिय' का बिगड़ा हन्त्रा रूप प्रतीत होता है। २)
- ४ सुद्रिश्रा-ये खेती करते थे।
- ५ बैसुरा-ये शिल्पी और व्यापारी होते थे।
- ६ संडालिम्रा—ये नीच काम किया करते थे। (यह शायद चांडाल का बिगड़ा हुम्रा रूप हो।)
- जहड़—ये लोग कुशलता के कार्य दिखला कर जनता की प्रसन्न किया
   करते थे श्रीर इनकी स्त्रियाँ शृंगार-प्रिय होती थी। (शायद
   ये लोग नट, श्रादि का पेशा करनेवाले हों)

<sup>4</sup> इिलियट्स हिस्ट्री श्रॉफ इिग्डिया, भा० १ प्र० १६-१७। (वहीं पर भारत में कुल ४२ संप्रदायों का होना भी लिखा है।) मैगैस्थनीज़ ने भी श्राज से २२ सौ वर्ष पूर्व के श्रपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात जातियों का वर्णन किया है।

र सम्भव है उस समय खेती।करने वाले चित्रियों का एक जत्था श्रलग ही बनगया हो। मारवाड़ में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि 'जोध-पुर में राज करे वे जोधाही दूजा' श्रर्थात् जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के श्रम्य साधारण वंशज उन्हीं के वंशज जोधपुर नरेशों की समतानहीं कर सकते।

इब्नखुदीद्बा एक विदेशी ( अरब ) और भिन्न संस्कृति का पुरुष था। इसीसे उसने ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्रों के क्रम की समक्तने में भूल की हो तो आश्चर्य नहीं। इस अनुमान की पुष्टि व्यापारी सुले-मान की हि० स० २३७ (वि० स० ९०९ = ई० स० ८५२) में लिखी 'सल्सिला तुत्तवारीख' नाम की पुस्तक से भी होती है।

### उसमे लिखा है<sup>9</sup>:—

"भारतीय राज्यों में सबसे उच एक ही वश सममा जाता है। इसी के हाथ में शिक रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी की नियत करता है। इस वंश के लोग पढ़े लिखे और वैद्य होते है। इनकी जाति अलग ही है और इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते।"

परन्तु वास्तव में द्विजातियों (ब्राह्मण, ज्ञत्रिय और वैश्यों) में एक दूसरे का पेशा अपनाने में विशेष बाधा नहीं थीं।

अलमसऊदी के लेख<sup>२</sup> से प्रकट होता है कि —"अन्य कृष्ण वर्ण के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उन्न विचार, शक्ति, और रंग में श्रेष्ठ थे।"

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होता<sup>2</sup> है कि—"हिन्दू शराब नहीं पीते थे और पीनेवालों से घृणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा न होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही समभा जाता था। यदि उस समय के किसी राजा का मिद्रा सेवन करना सिद्ध हो जाता था तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शिक्त पर शराब का असर हो जाने से उसकी राज्य करने की शिक्त का लोप हो जाता है।"

१ ईिलयट्स हिस्ट्री ग्रॉफ इंग्डिया, भा० १, ५० ६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ईिलयट्स हिस्ट्री ऑफ़ इंग्डिया, भा० १, ए० २०।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ईतियट्स हिस्ट्री श्रॉफ़ इंग्डिया, भा० १, पृ० २०।

यद्यपि उन दिनो वैदिक धर्म का प्रभाव बढ़ा चढ़ा था, तथापि बौद्ध और जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा और मांस भन्नण से परहेज करते थे। परन्तु यज्ञ और श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समभा जाता था। बाह्मण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध और लहसुन, प्याज आदि नहीं खाते थे। सारे ही द्विज (ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने मे परहेज नहीं करते थे। साथ ही सच्छद्रों के हाथ का भोजन भी श्राह्म समभा जाता था।

सिंघ और मुलतान के। छोड़ कर, जहाँ मुसलमानो का प्रभाव पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उब्लीष उत्तरीय और अधोवस्त (साफा, दुपट्टा और धोती) ही पहनते थे। परन्तु विदेशियों के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला और बाहोवाली बंडी का प्रचार भी हो चला था। स्त्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहुंगा पहनतीं थीं।

श्रार्य नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ौसी नरेश पर विजय प्राप्त करता था तो उसी नरेश को या उसके वंश के किसी श्रन्य व्यक्ति को वहाँ का श्रिधकर सौप देता था। इहाँ विजेता इसकी एवज में उससे

व्यास-स्मृति मे लिखा है:— नाश्नीयाद् ब्राह्मणोमांसमिनयुक्तः कथंचन । क्रतो श्राद्धे नियुक्तो वा श्रनश्नन् पतित द्विजः ॥ मृगयोपार्जितं मासमभ्यर्च्यपितृदेवताः । तित्रयो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योपि धर्मतः ॥

च्यास-स्मृति में लिखा है:— धर्में शान्योन्यभोज्याकाः द्विजास्तु विदितान्वयाः । नापितान्वयिमत्रार्द्धसीरिशो दासगोपकाः ॥ शृद्धाशामप्यमीषां तु भुक्त्वान्नं नैव दुष्यति ।

३ अबूज़ईद के लेख से भी इसकी पुष्टि होती है। ( ईलियट्स हिस्ट्री ऑफ़ इण्डिया, भा० १, ए० ७)

कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु अनार्य (द्रविड़) लोगों में यह प्रथा नहीं थी।

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख से प्रकट होता है कि—भारतीय नरेशों के पास बदी बड़ी सेनाएँ रहती थो। परन्तु उनकी वेतन नहीं दिया जाता था। राजा लोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राजा रो बिना बुछ लिए ही अपने निर्वाह का प्रबन्ध आप करते थे।

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों की ऐसे कार्यां के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी। परन्तु दिचिए के राष्ट्र-कूटो, कन्नौज के प्रतिहारों और वंगाल के पालों के यहाँ वेतन भोगी मेना भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी और विदेशी दोनों ही सैनिक भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैदल ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अवसर एक दूसरे में लड़ते रहते थे।

राजा लोग खेती की उपज का छठा और व्यापार की आय का पचासवाँ भाग कर के रूप मे लेते थे।

उस समय काबुल से कामरूप और कोंकन तक श्रिधकतर त्तिय जाति के नरेशों का ही अधिकार था।

प्रवन्ध के सुभीते के लिये वे श्रापने राज्य की कई प्रदेशों में बांट देते थे, जिन्हें भुक्ति (जिला), मंडल (तालुका), विषय (तहसील), श्रादि कहते थे।

इसी प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, जो राष्ट्रपति (सूबेदार), विषय पति (तहसीलदार), महत्तर (गाँव का मुखिया), पट्टिकल (पटेल), आदि कहाते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> ईतियट्स हिस्ट्री श्राफ़ इचिडया, भा० १, पृ० ७।

# भोज के समय की भारत की दशा।

#### यवन आक्रमण

राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूर्व से ही भारत के इतिहास में एक महान् परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया था। वि० सं० १०३४ (ई० स० ९७७) में गजनी के सुलतान अबू इसहाक के मरने पर उसका सेनापित (और उसके पिता अलप्तगीन का तुर्की जाति का गुलाम) अमीर सुबुक्तगीन गजनी के तख्त पर बैठा। इसके बाद उसी वर्ष उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। उस समय सरिहंद से लमगान और मुलतान से काश्मीर तक का प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल के अधिकार में था और वह भिटएडा के किले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़ सुबुक्तगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में उसे हार मानकर सिन्ध करनी पड़ी। अभीर सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र

<sup>° &#</sup>x27;फत् हुल बुल दान' में लिखा है कि जुनैद ने उज्जैन पर सेना भेजी श्रीर हबीद को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा। इन लोगों ने उक्त प्रदेशों को खुब रौंदा।

<sup>(</sup> इतियट् का अनुवाद, भा० १, पृ० १२६ )

यह घटना हि॰ स॰ १०४, (वि॰ सं॰ ७६१ = ई॰ स॰ ७२४) के करीब की है।

र तारीख़ फ़रिश्ता में जयपाल को ब्राह्मण लिखा है।
( ब्रिग्ज़ का अनुवाद, भा० १, ए० १४)

महमूद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को स्वीकार कर लिया।

इस सिन्ध की एवज मे राजा ने सुबुक्तगीन को ५० हाथी और बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था। इसमें से कुछ तो उसी समय दें दिया गया और कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर सुबुक्तगीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालो की प्राण-रत्ता का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के पास छोड़ दिए थे। परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गजनी की तरफ गया समम्क) उन साथ मे आए हुए यवनो को कैंद कर दिया।

फरिश्ता लिखता है कि—इस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के यहाँ ऐसे कामो पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी और उसी के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा मे ब्राह्मण राजा की दाहिनी और और जित्रिय बाँई ओर स्थान पाते थे।

परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना। जब सुबुक्तगीन को (गजनी मे) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी। यह देख जयपाल भी देहली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के नरेशों को लेकर उसके सुकाबले को आया। सुबुक्तगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सौ के दस्ते बनाकर उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की आजा दी। परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फौज को घबराई हुई देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भारतीय सेना के पैर उखड़ गए। यह देख यवन बाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) नदी तक उसका पीछा किया। इस विजय में लूट के बहुत से माल के साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी प्रान्त भी मुसलमानों के अभिकार में चला गया।

इसके बाद पेशावर मे अपना प्रतिनिधि और उसकी रक्ता के लिये २००० सैनिक रखकर सुबुक्तगीन गजनी लौट गया।

सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महभूद ने भारतीय नरेशों के वैमनस्य से लाभ उठाने का विचार कर वि० सं० १०५७ (ई० स० १००१ = हि० स० ३९१) से वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२७ = हि० स० ४१८) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए।

वि० सं० १०६६ (ई० स० १००९ = हि० सं० ३९९) मे मुल-तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल के पुत्र आनन्दपाल पर चढ़ाई की। यह देख आनन्दपाल ने अन्य भारतीय नरेशों को भी अपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, देहली और अजमेर के राजा उसकी सहायता को पहुँचे। इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैन्य का पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चे के लिये अनेक प्रान्तों की खियों ने अपने जेवर वगैरा बेचकर बहुत सा धन भेजा था और गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे।

महमूद ने चित्रय वीरों के बलवीर्य की परीचा करने के लिये पहले अपनी तरफ के १००० सैनिकों को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने की आज्ञा दी। उसका खयाल था कि इससे कुद्ध होकर राजपूत लोग स्वयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ़

<sup>े</sup> ब्रिग्ज़ के अनुवाद में १०००० सवार लिखे हैं।

<sup>(</sup>देखो भा० १, पृ० १६)

र फ़रिश्ता, भा० १, पृ० १६-२० (बिग्ज़ का ग्रॅगरेज़ी श्रनुवाद, भा० १, पृ० १६-१६)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> त्रिग्ज़ के अनुवाद में ६००० सैनिकों को आज्ञा देना लिखा है। ( देखो भा० १, ५० ४६ )

उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमूद के बढ़ावा देते रहने पर भी यवन तीरंदाजों के पैर उखड़ गए। यह देख २००० वीर गक्खर नंगे सिर और नंगे पैर शख लेकर मुसलमानी फौज पर टूट पड़ं। थोड़ी देर के घोर संग्राम में तीन चार हजार गज़नवी काट डाले गए। सुलतान स्वयं भी एक तरफ हटकर लड़ाई बन्द करनेवाला ही था कि अकस्मात् एक नफ्थे के गोले की आवाज से आनन्दपाल का हाथी भड़फ कर भाग खड़ा हुआ। बस फिर क्या था। हिन्दू सैनिकों ने समका कि हमारी हार हो गई है और आनन्दपाल शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। महमूद की हार भाग्य के बल से एकाएक जीत में बदल गई। इससे ८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए और बहुत से माल असबाब के साथ ही तीस हाथी महमूद के हाथ लगे। इस साथ ही तीस हाथी महमूद के हाथ लगे।

इस युद्ध मे श्रानन्दपाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा सम्भवतः भोज ही था।

महसूद के इन हमलो के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> त्रिग्ज़ के अनुवाद में ४००० मुसलमानों का मारा जाना लिखा है।

<sup>(</sup> भा० १, पृ० ४७ )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एक जलनेवाला पदार्थ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> फ़रिश्ता, भा० १, पृ० २६ ( ब्रिग्ज़ का भ्राँगरेज़ी श्रनुवाद, भा० १, पृ० ४६–४७)।

४ 'दीवाने सलमान' में महमूद गज़नवी को, श्रपनी युवराज श्रवस्था में, मालवा और उजीन पर श्राक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला लिखा है।

<sup>(</sup> ईतियट का अनुवाद भा० ४, पृ० ४२४ )

## राजा भोज।

पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश मुझ (वाक्पितराज द्वितीय) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया था। परन्तु उसकी मृत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा। इसके बाद जब वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) से वि० सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किसी समय वह भी युद्ध मे मारा गया तब राजा भोज मालवे का स्वामी हुआ। १

<sup>9</sup> जैन शुभशील ने श्रपने बनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य-प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है:—

> विक्रमाद्वासराद्षमुनिव्योमेन्दुसंमिते । वर्षे मुञ्जपदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥=॥

त्रर्थात्—वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२१) में मुझ के पीछे भोज गही पर बैठा।

परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा मुझ का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था। दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का ताम्रपत्र मिल चुका है।

( ऐपिज्ञाफ़िया इंग्डिका, भा० ११, ए० १८१-१८३)

डाक्टर बूलर भोज के राज्याभिषेक का समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६—१०६७) श्रनुमान करते हैं।

( ऐपिब्राफ़िया इचिडका, भा० १, पृ० २३२ )

परमार वंश में राजा भाज एक प्रताणी श्रीर विख्यात नरेश हुआ है। यह खयं विद्वान् श्रीर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। इसी से इसका यश श्राज भी भारत में चारो तरफ गाया जाता है। भारतीय दन्त-कथाश्रो में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है।

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी ऋायु करीब २० वर्ष की थी।

#### भोज का प्रताप

उदरपुर (ग्वालियर) की ग्रशस्ति में लिखा है कि—भोज का राज्य (उत्तर में) हिमालय से (दिन्तण में) मलयावल तक श्रीर (पूर्व में) उदयाचल से (पश्चिम में) अस्ताचल तक फैला हुआ था। परन्तु यह केवल किव-कल्पना ही माल्म होती है। यद्यपि भोज एक प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चचा मुझ (वाक्पतिराज

भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिलती हैं :— पञ्चाशत्पञ्चवर्षाणि सप्तमासं दिनत्रयम् । भोजराजेन भोक्तव्यः सगौडो दित्तरणापथः॥

अर्थात्—राजा भोज ४४ वर्ष, ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा।
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का
एक दानपत्र मिला है। इसिलिये यदि भोज का राज्याभिषेक वि० सं० १०४६
(ई० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवाणी ठीक
सिद्ध हो जाती है।

श्रीयुत सी० वी० वैद्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६) मानकर उसका ४० वर्ष अर्थात् ई० स० १०१० (वि० सं० ११०६) तक राज्य करना अनुमान करते हैं।

श्राकैलासान्मलयगिरितोऽस्तोदयदिद्वयाद्वा ।
 भुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन ॥१०॥
 ( ऐपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, प्र० २३४ )

द्वितीय) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नर्मदा के उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखर और बघेलखर को छोड़कर मध्यभारत (Cential India) में शामिल है, एक बड़ा भाग इसके अधिकार में था। दिचिए में इसका राज्य किसी समय गोदावरी के तट तक फैल गया था और इसी नर्मदा और गोदावरी के बीच के प्रदेश के लिये इस वंश के नरेशों और सोलंकियों के बीच बहुधा भगड़ा रहा करता था।

#### मोज का पराक्रम

उपर्युक्त उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम के विषय में लिखा है<sup>२</sup> कि—इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोग्गल, कर्गाट और लाट<sup>३</sup> के राजाओं को, गुर्जर के राजाओं को, आर तुरुकों ( मुसलमानों ) को जीता था।

भोज द्वारा जीते गए नरेशो में से चेदीश्वर तो चेदि देश का कलचुरी (हैहयवंशी) नरेश गांगेयदेव था। ४ इन्द्र-

<sup>4</sup> श्रीयुत सी० वी० वैद्य का श्रनुमान है कि उस समय मालव राज्य के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों का, उत्तर में चित्तौड के गुहिलोतों का, पश्चिम में श्रनहिलवाड़े के श्रीर दिल्ला में कल्याण के चालुक्यों (सोलंकियों) का राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिलोत नरेशों की छोड़कर श्रम्य राजाश्रों के श्रीर भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> चेदीश्वरेन्द्ररथ [तोग्ग] ल [भीममु] ख्यान् कर्णाटलाटपतिगुर्जरराट् तुरुष्कान् । यद्भृत्यमात्रविजितानवलो [क्य] मौला । दोष्णां वलानि कथयन्ति न [योद्घृ] लो [कान्] ॥१६॥

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> लाट पर उस समय सोलंकियों का ही अधिकार था।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> यद्यपि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०१४ से १०१६ (ई०

रथ' और तोगाल कौन थे इसका कुछ पता नहीं चलता। भीम श्राण-हिलवाडा (गुजरात) का राजा सोलंकी (चालुक्य) भीमदेव प्रथम था। उसका समय वि० सं० १०७९ से ११२० (ई० स० १०२२ से १०६३) तक माना गया है।

कर्णाटक का राजा सोलंकी (चालुक्य) जयसिंह द्वितीय था। वह वि० सं० १०७३ के करीब से १०९९ (ई० स० १०१६ के करीब से १०४२) के करीब तक विद्यमान था<sup>३</sup> ( ग्रोर उसके बाद वि० सं०

सं० १०३८ से १०४२) तक था और उसके बाद वि० सं० ११७६ (ई०स० ११२२) तक उसके पुत्र कर्णदेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध गागेयदेव से ही होना अधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी त्रिपुरी (तेवर-जबलपुर के निकट) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्ही के अधीन था।

राजेन्द्र चोल प्रथम (परकेसरिवर्मन्) ने त्रादिनगर में इंदिरदण्
 (इन्द्ररथ) के हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्ररथ चन्द्रवंशी था।

( साउथइण्डियन इन्सिक्रेपशन्स, भा० १, नं० ६७ श्रीर ६८, ए० ६८ श्रीर १०० ) शायद ये दोनों इन्द्रस्थ एक ही हों।

र इसका ख़ुलासा हाल इसी प्रकरण मे आगे दिया गया है।

<sup>२</sup> यद्यपि सोलंकी जयसिंह द्वितीय के श० सं० ६४१ (वि० सं० १०७६ = ई० स० १०११) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्द्र समान श्रीर मालवे के सम्मिलित सैन्य के हराने वाला लिखा है।

( इचिडयन ऐचिटक्वेरी, भा० ४, पृ० १७)

तथापि 'विक्रमाङ्कदेव चरित' में इस बात का उन्नेख नहीं है। उसमें भोज के जीतने का श्रेय सामेश्वर ( श्राहवमन्न ) का दिया गया है:—

पका गृहीता यदनेन धारा धारासहस्रं यशसो विकीर्णम् ॥१६॥

( विक्रमाङ्कदेवचरित, सर्ग १ )

११२५=ई० स० १०६८) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर अथम ( आहवमल्ल ) रहा।

राजवल्लभ रचित 'भोजचरित' मे लिखा है कि-

"भोज के युवावस्था प्राप्त कर राज्य-कार्य सम्हालने पर मञ्ज की स्त्री क्रसमवती ( तैलप की बहन ) के प्रबन्ध से इसके सामने एक नाटक खेला गया। उसमे तैलप द्वारा पुञ्ज के मारं जाने का दृश्य दिखलाया गया था। उसे देख भोज बहुत कृद्ध हुआ और अपने चचा का बदला लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा में कुसमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी। युद्ध में तैलप के पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया. जैसा कि उसने (इसके चचा ) मुझ के साथ किया था। इसके बाद क्रसमवती ने अपनी शेष आयु, सरस्वती के तीर पर, बौद्ध सन्यासिनी के वेश मे बिता दी।" परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है: क्योंकि तैलप वि० सं० १०५४ ( ई० स० ९९७ ) मे ही मर गया था। उस समय एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आय भी बहत छोटी थी। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना कोध शान्त किया हो।

यदि उपर्युक्त श० सं० १४१ के लेख में का हाल ठीक हो ते। मानना होगा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० सं० १३३ = ई० स० १०१२) और वि० स० १०७६ (श० सं० १४१ = ई० स० १०११) के बीच जयसिंह पर हमला किया था। क्योंकि श० सं० १३३ के विक्रमादित्य पक्षम के दो लेख मिल चुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिंह द्वितीय था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विक्रमाङ्कदेवचरित से जयसिंह का युद्ध में मारा जाना प्रकट होता है।

भोज का दिया वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का एक दान पत्र वांसवाड़े (राजपूताना) से मिला है। उसमे का लिखा हुआ दान (कोकगा-विजयपर्विण) कोकन के विजय की यादगार में दिया गया था। इससे भी ऊपर लिखी घटना की पुष्टि होती है। इसके बाद सम्भवतः इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर ने भोज पर चढ़ाई की होगी। 'विक्रमाङ्कदेव चरित' नामक काव्य से भी इस घटना की पुष्टि होती है। र

अपय्य दीन्तित ने अपने 'कुवलयानन्द' नामक अलङ्कार के प्रंथ में

उसमें लिखा है:-

यशोवतंसं नगर सुरागां कुर्वन्नगर्वः समरोत्सवेषु । न्यस्तां खहस्तेन पुरदरस्य यः पारिजातस्रजमाससाद ॥=६॥ ( सर्ग १ )

परन्तु यदि राजवल्लभ के लिखे भोजचिरत के अनुसार राज्य पर बैठते ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तैलप के छोटे पुत्र दशवर्मा का बढा लडका विकमादित्य पञ्चम गद्दी पर होगा। क्योंकि उसके समय के शक सं० ६३२ (वि० सं० १०६७ = ई० स० १०१०) के दो लेख (धारवाड ज़िले) से मिलजुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी वि० सं० १०६७ (ई० स० १०१०) में ही गद्दी पर बैठा था।

- १ एपिग्राफ़िया इचिडका, भा० ११, पृ० १८१-१८३)
- भोजन्तमाभृद्भुजपश्चरेषि
   यः कीर्तिहंसीं विरसी चकार ॥१३॥

क कएका गृहीता यदनेन धारा

यका गृहाता यदनन यारा धारासहस्रं यशसो विकीर्णम् ॥४६॥

( विक्रमाङ्कदेव चरित, सर्ग १ )

'अप्रस्तुत प्रशंसा' का उदाहरण देते हुए एक ऋोक उद्धृत किया है। उस में समुद्र और नर्मदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया है कि कुन्तलेश्वर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से जो कज्जल मिले आँसू बहे उन से नर्मदा का पानी भी यमुना के जल के समान काला हो गया।

यद्यपि इस ऋोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया है तथापि इससे कुन्तलेश्वर का मालवे पर चढ़ाई करना साफ प्रकट होता है।

उपर दिए प्रमाणों की मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह घटना वास्तव में सेंामेश्वर ( आहवमल्ल ) के समय की ही है।

परन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति से प्रकट होता<sup>र</sup> है कि सोमेश्वर के साथ के युद्ध मे अन्तिम विजय भोज के ही हाथ रही थी।

गुर्जर नरेशों से कुछ विद्वान् कन्नौज के प्रतिहारो का तात्पर्य लेते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> कालिन्दि । ब्रूहि कुम्भोद्भव । जलिघरहं, नाम गृह्णासि कस्मा-च्छत्रोर्मे, नर्मदाहं, त्वसपि वदसि मे नाम कस्मात्सपत्न्याः । मालिन्यं तिहं कस्मादनुभविस, मिलत्कज्ञलैर्मालवीनां नेत्राम्भोभिः, किमासां समजिन कुपितः कुन्तल्वोणिपालः॥

र एपिब्राफ़िया इंग्डिका, भा० १, ५० २३४

श्रीयुत्त वैद्य का श्रनुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार नरेश ही पहले गुर्जर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे श्रौर सम्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य-पाल के उत्तराधिकारी (त्रिलोचनपाल) के ही हराया होगा।

<sup>(</sup> मिडियेवल हिन्दू इंग्डिया, भा ३ पृ० १६६ )

इस युद्ध मे त्रानन्द्पाल को सहायता देने वाला उज्जैन नरेश भोज ही था।

राजा भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय) ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव का नष्ट किया था। सम्भवतः तब से ही चित्तीड़ और मालवे से मिलता हुआ मेवाड़ का प्रदेश मालव नरेशों के अधिकार में चला आता

े तबकाते अकवरी में लिखा है कि हिजरी सन् ४१७ (वि॰ सं॰ १०८१ = ई॰ स॰ १०२४) में जब महमूद सोमनाथ से वापिस जौट रहा था तब उसने सुना कि परमदेन नाम का एक राजा उससे लड़ने को तैयार है। परन्तु महमूद ने उससे लड़ना उचित न समका। इसी लिये वह सिन्ध के मार्ग से मुलतान की तरफ चला गया। कप्तान सी॰ ई॰ ल्इबर्ड और श्रीयुत पंडित काशीनाथ कृष्णलेले का मत है कि "यहाँ पर परमदेन से भोज का ही ताल्पर्य है। वे अपने परमारों के इतिहास (दि परमास् अाफ धार ऐण्ड मालना ) में यह भी लिखते हैं कि बंबई के गज़टियर में इस परमदेन का आबू का परमार राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय आबू पर धन्युक का अधिकार था, जो अण्डिलवाड़े के सोलंकी भीमदेन का एक छोटा सामन्त था।"

परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश सोखंकी भीमदेव का ही तात्पर्य मानना अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। क्योंकि फ्रारसी में खिखे गए फरिश्ता आदि इतिहासों में इस राजा को कहीं परमदेव के और कहीं बरमदेव के नाम से खिखा है। जो सम्भवतः भीमदेव का ही बिगड़ा हुआ रूप है। साथ ही उनमें यह भी खिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था। फिर उस समय गुजरात और आबू दोनों ही भीमदेव के अधिकार में थे। बंबई ग़जटियर के खेख से भी एक सीमा तक उपर्युक्त अनुमान की ही पुष्टि होती है।

था। १ एकवार जिस समय भोज चित्तौड़ से ठहरा हुआ था उस समय गुजरात नरेश से लंकी भीय के नाराज हो जाने से आबू का परमार नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था। २ परन्तु कुछ दिन बाद स्वयं विमलशाह, जिसकी भीम ने धंधुफ के वही जाने पर आबू का शासक नियत किया था, भीमदेव की अनुमित से उसे वापिस आबू ले गया। ३

सूँघा (मारवाड़ गज्य में ) के देवी के मन्दिर से वि० सं० १३१९ (ई० स० १२६२) का चौहान चाचिगदेव के समय का एक लेख मिला है। उसमे उसके पूर्वज अगिहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि—उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरंश भोज के सेनापित सोढ की मार-डाला था। 6

श्री भीमदेवस्य सृपस्य सेवामलभ्यमानः किल धंधुराजः । नरेशरोषाच ततो मनस्वी धाराधिपं भोजनृपं प्रपेदे ॥६॥

प यह किला करीब १४० वर्ष तक मालवे के परमारों के श्रिधिकार में रहा श्रौर उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने इसे श्रपने राज्य में मिला लिया। परन्तु श्रन्त में मेवाड नरेश सामन्तसिंह के समय से यह फिर से मेवाड़ राज्य के श्रधीन हुशा।

र आबू पर के प्रादिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० १३७८ के लेख में लिखा है:—

विनप्रभ सूरि के तीर्थ कल्प मे लिखा है :—
राजानक श्री घांघुके कुद्धं श्री गुर्जरेश्वरं।
प्रसाद्य भक्त्या तं चित्र-कूटादानीय तद्विरा ॥३६॥
( श्रर्बंद कल्प )

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> एपित्राफ़िया इचिडका, आ० १, ५० ७४।

०ऽनुजवान मालवपतेभीजस्य सोढाह्वयं
 दंडाघीशमपारसैन्यविभवं.... ।।१७॥

महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश विद्याघर की भोज का समकालीन लिखा है।°

सोमेरवर की कीर्ति कौमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य (सोलंकी) भीमदेव (प्रथम) ने भोज की हर। कर पकड़ लिया था। परन्तु उसके गुणो पर विचार कर उसे छोड़ दिया। र शायद इसके बाद

तस्मादसौ रिषुयशः कुसुमाहरोभू द्विचाधरो नृपतिरम [ति]
 समरगुरुमपास्त प्रौढभीस्तल्पभाजं
 सह कल्रजुरिचन्द्रः शिष्यवद्दभोजदेवः [२२]

( एपिब्राफ़िया इण्डिका, भा० १, ५० २२१ )

श्रर्थात—भोज श्रौर (कलचुरी) केकि हितीय इस विद्याधर की सेवा करते थे। परन्तु यह केवल श्रत्युक्ति है। इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती। र बड़ नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी सोलंकी भीम का धार पर श्रधिकार करना प्रकट होता है। उसमे लिखा है:—

> भीमोपि द्विषतां सदा प्रश्वितां भोग्यत्वमासेदिवान् त्तोशीभारमिदं बभार वृपति [:] श्रीभीमदेवो नृपः। धारापंत्रकसाधनैकचतुरैस्तद्वाजिभिः साधिता त्वित्रं मालव चक्रवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः॥६॥

> > ( एपिज्राफ़िया इश्डिका, भा० १, पृ० २६७ )

प्रबन्ध चिन्तामिया में लिखा है कि वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६)
में दुर्लभ राजगद्दी पर बैठा। श्रीर १२ वर्ष राज्य कर लेने के बाद जब वह श्रपने भतीजे भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ चला तब मार्ग में उसे मालव नरेश मुझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम श्रपने छन्न, चँवर श्रादि यहीं (मेरे राज्य में) छोडकर साधु के वेश में श्रागे जाश्रो, या मुक्तसे युद्ध करो।

कुछ समय के लिये दोनो राज परानों में सुलह हो गई हो, क्योंकि प्रबन्ध चिन्तामिए में भीम की तरफ से डामर (दामोदर) नामक राज-दूत का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है।

इस पर दुर्बभराज ने धर्म कार्य मे विश्व होता देख उसका कहना मान लिया भ्रौर छुन्न, चॅवर त्यागकर साधु का वेश धारण कर लिया। परन्तु उसने इस घटना की सूचना अपने भतीजे भीम के पास भेज दी। इसी से मालवे श्रौर गुजरात के राजघरानों मे शत्रुता का बीज पड़ा।

इयाश्रय कान्य के टीकाकार ग्रभयतिलक गिण ने उक्त ग्रन्थ के ७ वें सर्ग के ३१ वें श्लोक की टीका के ग्रन्त में लिखा है—"चामुण्डराज बड़ा कामी था। इसी लिये उसकी बहुन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसकी जगह (उसके पुत्र) वह्नभराज को गही पर विठा दिया। यह देख जब चामुण्डराज तीर्थ सेवन के लिये बनारस की तरफ़ चला, तब मार्ग में मालवे वालों ने उसके छन्न, चामर ग्रादि राज चिह्न छीन लिये। इस पर वह श्रणहिलवाड़े लौट ग्राया श्रीर उसने थपने पुत्र को इस ग्रपमान का बदला लेने की श्राज्ञा दी। परन्तु वह्नभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में चेचक की बीमारी हो जाने से मर गया श्रीर यह काम श्रधूरा ही रह गया। (श्लो० ३१-४८)

बद्नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी वल्लभराज का मालवे पर चढ़ाई करना प्रकट होता है। उसमें लिखा है—

> यत्कोपानलजुं भितं पिश्चनया तत्संप्रयागश्चिति-नुभ्यन्मालवभूपचक्रविकसन्मालिन्यधूमोद्गमः ।७। (एपिजाफ्रिया इग्डिका, भा० १, ए० २१७)

इसी प्रकार कीर्ति की मुदी (२-११) श्रीर सुकृत संकीर्तन (२-१३), श्रादि से भी इसकी पुष्टि होती है।

चामुण्डराज का समय वि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० ६६४ से १००६) तक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बह्मभराज ने राज्य किया और फिर इसी वर्ष उसका भाई दुर्जम राजगद्दी पर बैठा।

उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय अनिहलवाड़े (गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश विजय करने को गया हुआ था उस समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापित दिगम्बर-जैन कुलचन्द्र ने अगि-हिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुआ और वह अगिहिलवाड़े को लूटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले आया। यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ। १

सम्भवतः भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के लिये ही कुलचन्द्र को अग्राहिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो तो आश्चर्य नहीं।

प्रबन्धचिन्तामिए। से ज्ञात होता है कि जब भीम को इस पराजय का बदला लेने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तब उसने भोज

प्रबन्धिचन्तामिण और ह्रयाश्रय काव्य के ऊपर दिए दोनों अवतरिं सं सम्भवतः एक ही घटना का तात्पर्य है। परन्तु दोनों में से एक ग्रन्थ में भूल हो गई है। प्रबन्ध चिन्तामिणकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुझ से जोड़ा है। वह ठीक प्रतीत नहीं होता। सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से ही रहा होगा और यही घटना दोनों घरानों में मनोमालिन्य का कारण हुई होगी।

९ गुजरात के लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है।

र उक्त ब्रन्थ में लिखा है कि—डाहल का राजा कर्ण बड़ा ही वीर श्रीर नीतिज्ञ था। उसकी सेवा मे १३६ नरेश रहा करते थे। एक बार उसने दूत भेजकर राजा भोज से कहलाया कि आप के बनवाए १०४ महल प्रसिद्ध हैं, इतने ही आपके बनाए गीत और प्रबन्ध भी बतलाए जाते हैं। और इतनी ही आपकी उपाधियाँ भी है। इसलिये मेरी इच्छा है कि या तो आप युद्ध, शास्त्रार्थ, अथवा दान में मुक्ते जीत कर १०४ वीं उपाधि धारण करलें, या मैं

के राज्य को आधा आधा गांट लेने की शर्त पर चेदि नरेश कर्ण के साथ मिलकर मालवे पर चढ़ाई की। संयोग से इसी समय भोज की मृत्यु हो

ही आप पर विजय प्राप्त कर १३७ राजाओं का अधिपति बन जाऊँ। यह बात सुन भोज घबरा गया। परन्तु अन्त में भोज के कहने सुनने से उसके और काशिराज कर्ण के बीच यह निश्चय हुआ कि दोनों ही नरेश अपने यहाँ एक ही समय में एक ही से ४० हाथ ऊँचे महल बनवाना प्रारम्भ करे। इनमें से जिसके महल का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी सममा जायगा और हारने वाले का कर्तव्य होगा कि वह छत्र, चॅवर त्याग कर और हथनी पर बैठकर विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाय। इसके बाद कर्ण ने काशी में और भोज ने उजैन में महल बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि कर्ण का महल पहले तैयार हो गया तथापि भोज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर्ण ने अपने १३६ सामन्तों को लेकर भोज पर चढाई की और भोज का आधा राज्य देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी अपने साथ ले लिया।

जिस समय इन दोनों की सम्मितित सेनाओं ने मालवे की राजधानी को घेरा उसी समय भोज का स्वर्गवास हो गया। प्रबन्ध चिन्तामिय मे लिखा है कि—

भोज ने इस श्रासार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान श्रादि दे चुकने के बाद श्रपने मंत्रियों को श्राज्ञा दी कि वे उसकी श्रारथी को उठाने के समय उसके हाथ विमान से बाहर रक्खे, जिससे लोगों की समक्ष में श्रा जाय कि—

> कसु कहरे पुत्रकलत्रघी कमुकहरे करसरा वाड़ी। एकला आइवो एकला जाइवो हाथ पग वे काड़ी॥

अर्थात्—स्त्री, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे आदि से क्या हो सकता है। इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा होते हुए भी हाथ पैर माइकर अकेला ही जाता है। गई और इसकी राजधानी को कर्ण ने दिल खोलकर ल्टा। परन्तु न तो हैहयवंशियों की और न चालुक्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना (अर्थात्—धारा पर की कर्ण और भीम की सम्मिलित चढ़ाई का और उसी समय भोज की मृत्यु होने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में प्रबन्धचिन्तामणि का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता।

भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्यं ने वहाँ के किलो को तोड़कर राज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधिविम्रहिक (Minister of Peace and War) डामर को आज्ञा दी कि वह जाकर या तो भोज का आधा राज्य प्राप्त करे, या कर्यं का मस्तक काटकर ले आवे। इसके अनुसार जब डामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए कर्यं को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर वेर लिया, तब उसने अन्य उपाय न देख एक तरफ तो सुवर्यं मगडिपका, नीलकण्ठ, चिन्तामिय गणपित, आदि देव मूर्तियाँ और दूसरी तरफ भोज के राज्य का अन्य सारा सामान रख दिया और डामर से कहा कि इनमें से जौनसा चाहो एक भाग उठालो। अन्त में १६ पहर के बाद भीम की आज्ञा से डामर ने देव मूर्तियों वाला भाग ले लिया।

हेम चन्द्रस्रि ने अपने ह्याश्रय काव्य में लिखा है कि जिस समय भीम ने कर्या पर चढ़ाई की उस समय कर्य ने उसे भोज की सुवर्य मरहिपका भेट की।

> संफुल्लकीर्ति भोजस्य सर्णमण्डिपकामिमाम् श्रीवासोत्फुल्लपद्माभां हरापरिकृशश्रियम् ॥५०॥ ( द्वयाश्रय काव्य सर्ग १ )

परन्तु भीम की चेदि पर की चढ़ाई का हाल अकेले इस काव्य के सिवाय और कहीं न मिलने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

हाँ भोज के मरने के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुष्यों का आक-मण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु वि० सं० १११२ ई० स० १०५५) के पूर्व ही हुई थी।

नागपुर से मिले परमार नरेश लक्ष्मदेव के लेख में लिखा है कि भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके कुदुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया और कर्णाट वालों से मिले हुए चेदि के राजा कर्ण से अपना राज्य वापिस छीन लिया।

उद्यपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है। र मदन की बनाई 'पारिजातमञ्जरी' (विजय श्री) नामक नाटिक से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पौत्र गाङ्गेयदेव

> तस्मिन्वासवव (ब) न्धुतामुणगते राज्ये च फुल्याकुले । मग्नस्वामिनि तस्य च (ब) न्धुरुदयादित्यो भवद्गभूपतिः । येनोद्दश्वत्य महागर्णवोषमभिलत्कगर्णाटकगर्णप्र [भु] मुर्चीपालकदर्थितां भुविममां श्रीमद्वराहायितम् ।३२।

> > (एपिअफ्रिया इचिडका, भा० २, पृ० १८४)

<sup>२</sup> तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदन स्वांगिणां भर्गभके । व्याप्ता घारेव घात्री रिपुतिमिरभरैभ्में लिलोकस्तदाभूत्॥ विश्रस्तागो निहत्योद्घटिपुति [मि] रं खद्गदंडांसु (शु) जालै-रन्यो भाखानिवोद्यन्यु तिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः ।२१।

(एपिद्याफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २३६)

<sup>३</sup> यह नाटिका धारा के परमार राजा अर्जुनवर्मा के समय उसके गुरु बाज सरस्वती मदन ने (वि० सं० १२७० = ई० स० १२१३) के आस पास बनाई थी।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० १४६-१६०)

को जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था हराया था। इसी का पुत्र श्रीर उतराधिकारी उपर्युक्त प्रतापी नरेश कर्ण इश्रा। सम्भवतः उसने श्रापने पूर्वेज (गाङ्गेयरेव) का बदला लेने के लिये भोज के मरते ही धारा पर चढ़ाई की होगी।

राजा भोज का दूसरा नाम 'त्रिभुवननारायण्' था। इसने

वतगाद्वाण्जयत्तमो विजयते निःशेषगोत्राणकृत् कृष्णः कृष्ण इवार्जुनोऽर्जुन इव श्रीभोजदेवो नृपः । विस्फूर्जदिषमेषु वेधविधुरां राधांविधत्तेस्म य-स्तूगर्ण पूगर्ण मनोरथश्चिरमभूद्वगांगेय भंगोत्सवे ॥३॥

( प्रिवाफ़िया इचिडका, भा० ८, ५० १०१ )

( इचिडयन ऐचिटकेरी, भा० १४, ५० १०३ )

्रे राजा भोज और कर्ण के प्रताप की सूचना कन्नीज के गाहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें लिखा है:—

याते श्रीभोजभूपे विद्म (बु) धवरवधूनेत्र सीमातिथित्वं श्रीकर्णे कीर्तिशेषं गतवति च नृपे क्ष्मात्यये जायमाने । भर्तारं या व (ध) रित्री त्रिदिवविभुनिभं प्रीतियोगादुपेता त्राता विश्वासपूर्व समभविद्द स क्ष्मापितश्चन्द्रदेवः॥३॥

श्चर्यात्—प्रतापी भोज श्चौर कर्ण के मरने पर पृथ्वी पर जो गड़बड मची थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया।

३ वि० सं० ११६७ (ई० स० ११४०) में गोविन्दस्रि के शिष्य बद्ध मान ने 'गण्यत्व महोद्धि' नाम की पुस्तक विखी थी। (इस ब्रन्थ मे व्याकरण के भिन्न भिन्न गणों में संगृहीत शब्दों को श्लोकबद्ध करके उनकी व्याख्या की गई है।) अपनी राजधानी उज्जैन भे हटाकर धारा (धार) में स्थापित की थी।

इसमें जहाँ पर भोज के सिशानदी तीरस्थ आश्रम में जाने का वर्णन किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पितयों की बातचीत से इस बात की पुष्टि होती है:—

> नाडायनि वीडजडेर माभू-श्चारायणि स्फारय चारुचतुः । विलोक्य वादायनि मुञ्जकुञ्जा-न्मोञ्जायनी भालयराज पति ॥१॥

ने क्यां के क्यां के

द्वैपायनीतो भव सायकाय-न्युपेहि दौर्गायणि देहि मार्गम् । त्वरस्व चैत्रायणि चाटकाय-न्यौदुम्बरायण्ययमेति भोजः ॥=॥

( तद्धित गगाध्याय, ३, ५० १४०-१४१ )

- 'त्रिलोक नारायण ' श्रौर 'त्रिभुवन नारायण' दोनों ही शब्द पर्याय-वाची हैं। परन्तु धहाँ पर छन्द के लिहाज़ से 'त्रिलोक नारायण' शब्द का प्रयोग किया गया है।
- े संस्कृत ग्रन्थों में इसका नाम श्रवन्ती या श्रवन्तिका लिखा मिलता है। श्रीर कालिदास ने श्रपने मेघदूत में इसका नाम 'विशाला' लिखा है। यह नगर सिमा के दाँएँ किनारे पर बसा हुआ है।

इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्रीर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं।

श्रीकृष्य को विद्या पढाने त्राले गुरु संवीपनि यही के रहने वाले कहे जाते हैं। कवि बाया ने श्रपने कादम्बरी नामक गद्य कान्य में 'उज्जयिनी' की बड़ी तारीफ़ की है।

एक समय भौगोलिक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, श्राज कल के श्रीनिवच (Greenwich) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही धाधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिह ने पीछे से वहाँ पर भी एक वेधशाला बनवाई थी।

<sup>२</sup> जीनपुर से मिले सातनी शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी इस (धारा) नगरी का उन्नेख मिलता है:—

(कार्पस इन्सिक्रपशनम् इच्डिकेरस् भा० ३, ५० २३०)

पहले पहल मुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) के दादा वैरिसिंह द्वितीय ने ही धारा पर शायद अपना अधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है:—

जातस्तस्माद्वेरिसिंहोन्यनाम्ना लोको जूते [ वज्रट ] स्वाप्तिनं यम् । शत्रोर्व्वर्ग्गं धारयासेन्निंहत्य श्रीमद्वारा सुचिता येन राज्ञा ॥१॥

धर्यात्—उसके पुत्र वैरिसिह ने, जिसको वक्कट स्वामी भी कहते थे, सजवार की धार से शत्रुधों को सार कर धारा का नाम सार्थक कर दिया।

इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट और खाई बनी है। परमार नरेशों ने इस खाई के दुकड़ों को तालाब का रूप देकर उसके नाम अपने नामों पर रख दिए थे। इन्हीं में राजा मुझ का बनवाया एक मुझ तालाब भी है। कहते हैं कि इन तालाबों के कारण इस समय यह खाई करीब १२ आगों में बॅटी हुई है, श्रीर लोग इसे साढ़े बारह तालाबों के नाम से पुकारते है।

राजा भोज के समय यह नगरी श्रपनी उन्नतादरथा की चन्स सीमा पर पहुँच गई थी। परमार नरेरा श्रजु न वर्मदेव के गुरु मदन की बनाई (श्रौर भोज की बनवाई पाठशाला (शारदासदन) से एक शिला पर खुदी मिली) पारिजातमञ्जरी नाटिका में लिखा हैं:—

चतुरशीतिचतुष्णथसुरसद्नप्रधाने.. शारदादेव्याः रुधानि सय ल-दिगंतरोपगतानेकत्रैविद्यसहृदयकलाकोविद्रसिकसुव्ययसंकुते

( एपित्राफिया इचिडका, भा० ८, ५० १०१ )

श्रर्थात्—धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मन्दिरों में प्रधान, श्रौर श्रनेक देशों से श्राये हुए तीनों विद्याश्रों के जानने वाले विद्वानों श्रौर रिसक कवियों से पूर्ण शारदासदन में . . ।

यद्यपि अर्जुनवर्मा के समय की इस उक्ति में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बड़ी उन्नतावस्था को पहुँच चुकी थी।

इस शारदासदन में जो सरस्वती की विशाल और भव्य मूर्ति थी वह इस समय विटिश म्युज़ियम "लन्दन" में रक्खी हुई है।

कलकत्ते से प्रकाशित होनेवाले 'रूपम्' (के जनवरी १६२४, पृ० १-२) में उक्त मूर्ति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि इस मूर्ति के कुछ आभूषण, जैसे मुक्टेट आदि चोल मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसी प्रकार भुजाओं के आभूषण पुरानी पाल-मूर्तियों और उड़ीसा की मूर्तियों के आभूषणों से भिलते हैं। यह मूर्ति इलोरा की शिल्पकला के आधार पर ही बनी प्रतीत होती है। इसके पैशें के नीचे का लेख इस प्रकार पढ़ा गया है:— श्रीमद्भोर्जनरेन्द्रचन्द्रनगरी विष्या (द्या) धरीमें। (र्या) न धिः (धीः) नमस (नामस्या) स्म...खलु सुखं प्रव्यन (प्राव्यानया) याप्सराः। वाग्देवीप्रतिमां विधाय जननीं यस्याज्ञितानां त्रणी
. . . फलाधिकां धरसरिन्मृतिं सुभां निर्मामे॥

इति शुभम् । सूत्रधार सहिर सुत मनथलेन घटितम् । वि टिक सिवदेवेन लिखितं । इति सम्वत् १०६१ (=ई० स० १०३१)।

( खेद है कि श्रसली लेख के श्रमाव में 'रूपम्' में प्रकाशित पाठ में ही यथा मित संशोधन करने की चेष्टा की गई है। परन्तु वह सफल नहीं हो सकी है।

धारका नीलकराटेरवर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्धुराज का बनवाया हुआ है। यहाँ का किला सुहस्मद तुगलक ने वि॰ सं॰ १३८२ (ई॰ स॰ १३२४) में बनवाना प्रारम्भ किया था और इसकी समाप्ति वि॰ सं॰ १४०८ (ई॰ सं॰ १३४१) में हुई थी।

कुछ विद्वानों का मत .है कि मुक्त ने ही धारा को श्रपनी राज-धानी बना कर वहाँ पर मुक्त सागर नाम का तालाब बनवाया था।

श्रस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण श्रमहिल-बाढ़े के सोलंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का मगड़ा ही प्रतीत होता है।

# भोज के धार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान।

राजा भोज एक अच्छा विद्वान, धर्मज्ञ और दानी था इसी से इसने अनेक मन्दिर आदि भी बनवाये थे।

उदयपुर ( म्वालियर ) से मिली प्रशस्ति में लिखा है:—कविराज भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय। उसके दान, ज्ञान और कार्यों की बराबरी कोई नहीं कर सकता।

उसी में आगे लिखा है<sup>२</sup>:—उसने केंदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुडीर, काल, अनल श्रीर कद्र के मन्दिर वनवाये थे।

राज तर गिए। मे लिखा है :-- पद्मराज मामक पान के एक

साधितं विहितं दत्त ज्ञातं तद्यत्र केनचित् ।
 किसन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१=॥

( प्पिज्राफ़िया इचिडका, भा०१, ए० २३१)

र केदार रामेख (श्व) र सोमनाथ-[सुं] डीरकालानलरुद्रसत्कैः। सुराश्र [यै] र्व्याव्य च यः समन्ता-द्यथार्थसंज्ञां जगतीं चकार॥२०॥

( एपिम्राफ़िया इंग्डिका, भाग १, पृ० २३६ )

मालवाधिपतिभीजः १ प्रहितैः खर्णसंचयैः ।
 श्रकारयद्ये न कुएडयोजनं कपटेश्वरे ॥१६०॥

व्यापारी ने, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुवर्ण से, कपटेश्वर (काश्मीर राज्य) में एक कुएड बनवाया था और वहीं पद्म-राज, भोज की पापसूदन तीर्थ के जल से नित्य मुँह धोने की कठिन प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसो में भर कर बराबर भेजता रहता था।

इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य खर्च कर सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर) स्थान मे पापसूदन तीर्थ का कुरुड बनवाया था, और वह हमेशा उसी के जल से मुँह घोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया था।

> प्रतिका भोजराजेन पापसूदनतीर्थकैः। स्ततं वदनस्नाने या तोयैविहिताभवत् ॥१६१॥ स्रपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः। प्रहितैः काचकलशीकुलेस्तक्वारिपूरितैः ॥१६२॥ स तस्य पद्मराजाख्यः पर्णप्राप्तिकदैशिकः। प्रियताम्बूलशीलस्य त्यागिनो वस्नभोभवत् ॥१६३॥

> > (तरंग ७)

उक्त स्थान पर कपटेश्वर (महादेव) का मन्दिर होने के कारण ही भाजकत उस गाँव का नाम विगदकर कोटेर हो गया है।

४ यह पद्मराज कारमीर नरेश अनन्तदेव का प्रीतिपात्र था।

<sup>9</sup> यह पापसूदन नामक कुण्ड काश्मीर राज्य के कोटर गाँव के पास ( ३३°-१9' उत्तर श्रीर ७४°-१9' पूर्व में ) श्रव तक विद्यमान है। इस गहरे कुण्ड का व्यास ६० गज़ के क़रीब है श्रीर उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत दीवार बनी है। वहीं पर एक टूटा हुआ मन्दिर भी है; जिसे लोग मालवेश्वर भोज का बनवाया हुआ बतलाते हैं।

भोज ने अपनी राजधानी-धारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के लिये भोजशाला नाम की एक पाठशाला बनवाई यो और इसमें उसके बनाए कूमेशतक नाम के दो प्राकृत-काव्य और भर्त हिर की कारिका

श्रर्जुनवर्मा के समय की बनी पारिजातमञ्जरी नाटिका मे इस पाठ-शाला का नाम शारदासदन लिखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान श्रथ्यापक रक्खे जाते थे। यथा :—

जगज्जडतांधकारशातनशरखन्द्रिकायाः सा (शा) रदादेच्याः सक्वि सकत्वदिगन्तरोग।गतानेकत्रैविद्यसहृद्यकलाकोविद्रसिक-सुकविसंकुलं।

( एपिब्राफ़िया इग्डिका, भाग =, पृ० १०१ )

इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी।

े भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर श्रपने पूर्वज उदयादित्य के बनाये वर्णों, नामों और धातुओं के प्रत्ययों के नागबंध चित्र खुदवाए थे और श्रर्जनवर्मा ने श्रपने गुरु मदन की बनाई पारिजातमक्षरी (विजयश्री) नाटिका को शिलाओं पर खुदवाकर वहाँ रक्खा था। इनमें की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है। उसपर उक्त नाटिका के पहले दो श्रक्क खुदे हैं।

( एपिय्राफ़िया इंग्डिका, भा० ८, पृ० १०१-१२२ )

धन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, तब हि॰ सं॰ ८६१ (वि॰ सं॰ १४१४ = ई॰ स॰ १४४७) में महमूद्शाह ख़िलजी ने उक्त पाठशाला को तुडवाकर मसज़िद में परिणत कर दिया (यह वृत्तान्त उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है)। यह स्थान श्राजकल मौलाना क्रमालुद्दीन की कब के पास होने से कमाल मौला की मसजिद के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों कूर्मशतकों की खुदी हुईं शिलाएँ भी इसी स्थान से मिली हैं।

( एपिम्राफ़िया इशिडका, भा० म, पृ० २४३-२६० )

श्रादि कई अन्य प्रनथ पत्थर की शिलाश्रो पर खुद्वा कर रक्खे गयं थे। इस पाठशाला की लम्बाई २०० फुट श्रीर चौड़ाई ११७ फुट थी। इसी के पास एक कूँ श्रा था जो 'सरस्वती कूप' कहलाता था। वह आजकल 'अकलकुई' के नाम से प्रसिद्ध है। भाज के समय विद्या का प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की धारणा हो गई थी कि, जो कोई इस कुएँ का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती की कुपा हो जाती है।

लोगों का अनुमान है कि धारा की लाट मसजिद पहले भाज ही का बनवाया एक मठ था। उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि० सं० ८०७ (वि० सं० १४६२ = ई० स० १४०५) में दिलावरखाँ गोरी ने उसे मसजिद में परिएात कर दिया। इस मसजिद के पास ही लोहे की एक लाट पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिद' के नाम से पुकारते हैं।

तुजुक जहाँगीरी रे में लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ ग़ोरी ने हि॰ सं॰ ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्खी थी।

भोज के पीछे होनेवाले उदयादित्य, नरवर्मा, अर्जुनवर्मा आदि नरेशों ने भी इनमें वृद्धि की थी। इस प्रकार इस पाठशाला में क्ररीब ४००० रलोकों का समृह (मैटर) रयाम पत्थर की साफ़ की हुई बडी बड़ी शिलाओं पर खुदवाकर रक्खा जाना अनुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के अचरों को नष्ट अष्ट करके उन (शिलाओं) को मसजिद के फर्श में लगवा दिया था। इस समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएँ मौजूद हैं। परन्तु उनके अचर पढ़े नहीं जाते।

र उसी इतिहास में बादशाह जहाँगीर ने लिखा है कि धारानगरी एक पुराना शहर है और यहीं पर हिन्दुस्तान का बड़ा राजा भोज हुआ था। देहली के बादशाह सुलतान फीरोज़ के लड़के सुलतान मोहम्मद के ज़माने में उम्मीदशाह गोरी ने जिसका दूसरा नाम दिलावरख़ाँ था, और जो मालवे का

परन्तु उक्क पुस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के स्थान पर ८७० लिखा गया है।

सम्भवतः यह लाट धारा के राजा भाज का विजयस्तम्भ होगा श्रौर इसे उसने दिज्ञिण के सोलंकियो (चालुक्यो) श्रौर त्रिपुरी (तेवर) के हैहयो (कलपुरियों) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया होगा। इस लाट के विषय में कहा जाता है कि—

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी) नाम की एक तेलन रहती थी। उसका डीलडील राज्ञसी का सा था, और यह लाट उसी की तकड़ी (तुला) का बीच का डंडा थी। इस लाट के पास जो बड़े बड़े पत्थर पड़े है वे उसके वजन करने के बाँट थे। उसका घर नालछा में था। यह भी किवदन्ती है कि धारा और मांडू के बीच की नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहंगा माड़ने से गिरी हुई रेत से बनी थी। इसी से वह 'तेलन-टेकरी' कहाती है। इसी दन्तकथा के आधार पर लोगों ने उक तेलन और राजा भोज को लच्च कर 'कहाँ राजा भोज और कहाँ गाँगली तेलन' की कहावत चलाई थी। उनके विचारानुसार इसका ताल्पर्य यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चौड़े डील-डौल को थी, तथापि वह राजा भोज की बराबरी नहीं कर सकती थी। वास्तव मे देखा जाय तो जिसमे तेज होता है वही बलवान सममा जाता है केवल शरीर की सुटाई पर विश्वास करना भूल है।

हाकिम था, किले के बाहरवाले मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक लोहे की लाट खडी की थी। इसके बाद जब सुलतान गुजराती ने मालवे पर कब्ज़ा कर लिया, तब उसने उस लाट को गुजरात में लेजाना चाहा। परन्तु बेऐतिहाती से उस समय वह टूट गई। उसका एक टुकडा ७६ ग्रज़ का छौर दूसरा ४६ ग्रज़ का है। तथा उसकी परिधि १६ ग्रज़ की है।

( तुजुक जहाँगीरी, पृ० २०२-२०३ )

तेजो यस्य विराजते स बलवान्स्थूलेषु कः प्रत्ययः ।

परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाङ्गेयदेव और तिलङ्गाने (दिल्ला) के चालुक्य (सोलङ्की) जयसिंह द्वितीय पर की, विजय से हो तो कुछ आरचर्य नहीं। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम 'गांगय तिलङ्गाना लाट' था। इसी प्रकार जयसिंह द्वितीय की धारा पर की चढ़ाई के समय मार्ग में उसके डरे नालछे के पास की टेकरी के नजदीक हुए होंगे। इसी से उक्त पहाड़ी का नाम भी 'तिलङ्गाना-टेकरी' हो गया होगा। इसके बाद जय वहा के लाग लाट और टेकरी के सम्बन्ध की अगलां वाता को मूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगिय और तैलङ्ग (राज), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह गांगली (या गांगी) तेलन अथवा गगू तेली का नाम दूँ स दिया और

जनरत किनगहाम का अनुमान है कि कृष्णा नदी पर का 'धनक या श्रमरावती, श्रान्ध्र या वरङ्गोल श्रौर किलङ्ग या राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य मिलकर त्रिकिता कहाते थे। श्रौर तिलंगाना इसी त्रिकितग का पर्यायवाची श्रौर बिगड़ा हुआ रूप है।

( एनशियंट जौब्रफ़ी, पृ० ४६४ )

डाक्टर प्राग्णनाथ शुक्क ने श्रपने एक लेख में लिखा है कि भोज की पाठशाला में एक श्लोक खुदा है। उसका भाव इस प्रकार है:—

जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण, गाङ्गेय नाम के शक्तिशाली राषस को, श्रीर पाग्डव, गाङ्गेय (भीष्म) को, मारकर सन्तुष्ट हुए थे; उसी प्रकार हे भोज! तू भी त्रिपुरी के गाङ्गेयदेव (विक्रमादित्य) श्रीर तैलंगाने की राजधानी कल्वाग्यपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुश्रा है।

( 'वीणा' ( वि० सं० १६८७ के ज्येष्ठ का ग्रिभिषेकाङ्क पूर्वार्घ ) वर्ष १, श्रङ्क ८, ए० ६२८-६२६ )। यदि यह ठीक हो तो इससे भी उक्त श्रनुमान की ही पुष्टि होती है। एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी। गांगेय का निरादर सूचक या बिगड़ा हुआ नाम गांगी (गांगली) और निलङ्गाने (या तैलङ्ग) का तेलन हो जाना कुछ असम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बाते ठीक हो तो मानना होगा कि लाट और टेकरी का पहला नाम करण वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) के पूर्व हुआ था; क्योंकि उस समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कर्ण गही पर बैठ चुका था।

भोज ने चितौड़ के किले में भी शिव का एक मन्दिर बनवाया, था श्रीर उसमें की शिव की मूर्ति का नाम श्रपने नाम पर 'भोजस्वामि-देव' रक्खा था।

पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 'त्रिभुवन नारायण' था। इसलिये इस शिव-मूर्ति की 'त्रिभुवन नारायण देव'र भी कहते थे।

र चीरवासे मिले वि० सं० १३३० के लेख मे लिखा है :--श्रीचित्रकूट दुग्गें तलारतां यः पितृक्रमायातां।

\$\$ \$\\$ \$\\$

श्रीभोजराजरचितत्रिभुवननारायणाख्यदेवगृहे । यो विरचयतिस्म सदाशिवपरिचर्यां स्वशिवलिप्सुः ॥३१॥

(विएना ग्रोरियंटल जर्नल, भा० २१, पृ० १४३)

इस मंदिर का जीर्णोद्धार वि० सं० १४४८ (ई० स० १४२८) में महाराणा मोकल ने करवाया था, और इस समय यह मन्दिर 'श्रद्बदजी' (श्रद्भुतजी) का या मोकल जी का मन्दिर कहलाता है।

(नागरी प्रचारिग्गी पत्रिका, भा० ३, पृ० १-१८)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह बात चित्तौड़ से मिले वि० सं० १३४८ के लेख मे लिखे 'श्री भोजस्वामिदेवजगति' इस वाक्य से सिद्ध होती है।

भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२५० वर्गमील की) भील भी इसी की बनाई हुई कही जाती है। इसका वि० सं० १४६२ और १४९१ (ई० स० १४०५ और १४३४) के बीच किसी समय मॉड्स (मालवे) के सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था।

लोगो का कहना है कि, इनके अलावा धारा अशेर मण्डपदुर्ग

१ इशिडयन ऐशिटक्वेरी, भा० १७, पृ० ३४०-३४२।

मिस्टर विसेन्न्ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है :--

The great Bhojpur lake, a beautiful sheet of water to the south-east of Bhopal, covering an area of more than 250 square miles, formed by massive embankments closing the outlet in a circle hills, was his noblest monument, and continued to testify to the skill of his engineers until the fifteenth century, when the dam was cut by order of a Muhammadan king, and the water drained oft.

(Early History of India, p. 411.)

अर्थात्—भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी भील थी, जो भोपाल के दिच्या—पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के भागों को बड़े बड़े बांधों से बांध देने के कारण २४० वर्ग मील से भी अधिक स्थान में जल के। इकट्टा करती थी। और वह भील ईस्वी सन् की १४ वी शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की आज्ञा से तोड़ दी गई, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्षता के। भी प्रकट करती रही थी।

<sup>२</sup> भोपाल राज्य मे इस भील की ज़मीन श्रव तक भी बढी उपजाऊ गिनी जाती है।

े परन्तु धारा के चारों तरफ की खाई के मुझ के समय भी विद्य-मान होने से यह विचारणीय है। (माँडू) के काट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है कि, भोजने मण्डपदुर्ग में कई सौ विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास बनवा कर गोविन्दभट्ट का उसका अध्यत्त नियत किया था। भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो आश्चर्य नहीं।

<sup>े</sup> वहाँ के कूंए पर भी भोज का नाम खुदा होना कहा जाता है। राजा भोज ने उज्जैन में भी कई घाट श्रीर मन्दिर बनवाये थे।

## भोज का धर्म

यह राजा शैवमतानुयायी था।

उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में इसे 'भर्गभक्त'—शिव का उपासक लिखा है। विश्वयं भोज के विश्वयं १००६ और १००८ के दान-पत्रों में भी मङ्गलाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है।

इसने बहुत सा द्रव्य खर्चकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा अनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड बनवाया<sup>2</sup> था और यह सदा उसी (पापसूदन तीर्थ) के जल से मुख प्रचालन किया करता था। इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच के कलशों में भरा जल मगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था।

गणरत्न महाद्धि नामक पुस्तक मे जहाँ पर भोज के सिप्रा नदी-तटस्थ ऋष्याश्रम मे जाने का वर्णन है वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज की प्रशासा में कहलाया गया है कि—'यद्यपि आपके पूर्वज वैरिसिह आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साचात् दर्शन का सौभाग्य आपही के। प्राप्त हुआ है।'<sup>2</sup>

88

<sup>े</sup> तत्रादित्य प्रतापे गतवित सदनं स्विगिर्णां भर्गाभके । व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैं।ललोकस्तदाभृत्॥ (एपिब्राफ्रिया इडियका, भा० १, पृ० २३६)

र राजतर्क्किणी, तरक ७, श्लो १६०-१६२।

इष्टोडुलोमेषु मयौडुलोमे श्रीवैरिसिंहादिषु रुद्रभिकः।
श्रपार्थिवा सा त्विय पार्थिवीयां नौत्स्यौदपान्योऽपि न वर्णयन्ति॥१॥

इन बातों सं अकट होता है कि राजा भोज परम शैव था। परन्तु स्वयं विद्वान होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्वानों का भी आदर करता था; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता है:—

श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है। उसमें लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर पूजे थे। दूबकुर से कच्छपवातवंशी विक्रमादित्य का वि० स० ११४५ का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसेन नामक जैनाचार्य ने उन अनेक पण्डितों की, जिन्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया। र

धारा के अब्दुल्ला शाह चङ्गाल की कब के हिजरी सन् ८५९ (वि० सं० १५१२=ई० स० १४५५) के लेख में लिखा है कि राजा भोज ने मुसलमानी धर्म ब्रह्मा कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभक्त श्रोर प्रतापी राजा का बिना कारण ही अपने पितृ—परम्परागत धर्म के छोड़ मुसलमानी

कस्तारुणस्तालुनबाष्कयो वा सौबष्कियर्वा दृद्ये करोति । विलाखिनोर्वीपतिना कलौयद् व्यलोकि लोकेऽत्रमृगाङ्कमौलिः॥२॥ (तद्धित गणाध्याय, ४, पृ० १६३)

(एपिग्राफिया इचिडका भा० २, ए० २३६)

<sup>े</sup> इन्सिकिपशन्म ऐट् श्रवणबेलगोला, नं० ४४, पृ० ४७ ( डाक्टर राइम इस लेख को ई०स० १११४ (वि०सं०११७२) का श्रनुमान करते हैं।)

र श्रास्थानाधिपतौ बु (बु) धा [दिव] गुरो श्री भोजदेवे नृपे सभ्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरत्नादिष्दान्मदान् । योनेकान् शतसो (शो) व्यजेष्ट पटुताभीष्टोद्यमो वादिनः शास्त्रांभोनिधिपारगो भवदतः श्रीशांतिषेगो गुरुः॥

धर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत होता है। दूसरा उस समय मध्य-भारत (Central India) में मुसलमानों का ऐसा दौर दौरा भी नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा जियाथा। ऐसी हालत में यह बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती।

'गुलदस्ते अब' नामक उर्दू की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि अबदुख़ाशाह फकीर की करामतों की देखकर भोज मुसलमान हो गया था। यह भी केवल मुझाओं की कपोल-कल्पना ही हैं; क्योंकि अन्य किसी भी फारसी तवारीख़ में इसका उल्लेख नहीं हैं।

### राजा भोज का समय।

राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का और दूसरा वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२२) का है। र

श्रातवेह्न ने लिखा है कि, जिस समय ई० स० १०३० (वि० सं० १०८७) में उसने श्रपनी भारतवर्ष-सम्बन्धी पुस्तक लिखी थी उस समय धार श्रीर मालवे पर भोजदेव राज्य करता था रे।

राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं० १०९१ (ई० स० १०३५ ) लिखा है।<sup>3</sup>

राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शास्त्र के 'राजमृगाङ्क करगा' नामक यन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके वेदतु नन्दे लिखा ' हैं। इससे ज्ञात होता है कि उक्त यन्थ शक संवत् ९६४ (वि० सं० १०९९ = ई० स० १०४२) में बना था।

१ एपिम्राफ़िया इचिडका, भा० ११, ए० १८२-१८३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इण्डियन ऐण्डिकेरी, सा० ६, पृ० ४१-४४।

३ श्रलबेरूनी की इण्डिका, ग्रीफेसर सचाउ (Sachau) का श्रतुवाद, भा० १, ए० १६१।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> रूपम्, (जनवरी १६२४) पृ० १-२।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> एपिब्राफ्रिया इचिडका, भा० १, पृ० २३३, टिप्पगी ११।

इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) से वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) तक (अर्थात् इन २४ वर्षों तक) तो अवश्य ही जीवित था।

पहले लिखा जा चुका है कि मुझ (वाक्पितराज द्वितीय) ने अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुझ के वि० सं० १०५० और १०५४ (ई० स० ९९३ और ९९७) के बीच मारे जाने के समय उसकी आयु छोटी थी। इसी से इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज अन्त मे अग्राहिलवाड़ा (गुजरात) के सोलंकी नरेश चामुगडराज के साथ के युद्ध मे मारा गया। इस चामुगडराज का समय वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) से १०६६ (ई० स० १०१०) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षों के बीच किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा और भोज गद्दी पर बैठा होगा।

डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६) मे अनुमान किया है। १

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र मिला है<sup>२</sup>। उससे प्रकट होता है कि राजा भोज इसके पूर्व ही मर गया था।

( अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इंग्डिया, ए० ४१० )

<sup>ै</sup> एपिग्राफिया इण्डिका, भा० १, ए० २३२। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का भी यही श्रनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले श्रौर मि० लूश्रईं भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते है। परन्तु विन्सैंट स्मिथ इसका राज्यारोहण ई० स० १०१८ (वि० सं० १०७४) के करीब मानते है।

२ पुपिमाफ़िया इचिडका, भाग ३, ५० ४८-४०।

विक्रमाङ्कदेवचरित में लिखा है :--

भोजक्ष्माभृत्वखनु न जलेग्तस्य साम्यं नरेन्द्रे-स्तव्यत्यनं किमिति भवता नागतं हा हतास्मि । यस्य द्वारो हुमरशिखिरकोडपारावतानां नादन्याजादिति सकरणं नाजहारेव धारा । ६६॥

(सर्ग १८)

अर्थात्—मानो धारानगरी ने दरञाजे पर बैठ कर बोलते हुए कबूतरों के शब्द द्वारा बिल्हण से कहा कि राजा भोज की बराबरी कोई नहीं कर सकता, अफसोस उसके सामने तुम क्यो नहीं आये।

डाक्टर बूलर का अनुमान था कि "विल्ह्ण के मध्य भारत (Central India) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु किसी खास कारण से ही बिल्ह्ण किव उससे नहीं मिल सका। इसी अनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२) के बाद माना था, क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी वर्ष बिल्ह्ण काश्मीर से चला था।"

इसकी पुष्टि में डाक्टर वृत्तर ने राजा तरंगिणी का यह रत्नोक खद्भृत किया था:—

> "स च भोजनरेन्द्रश्च दानीत्कर्षेण विश्वतौ । सूरी तस्मिन्द्राणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवौ ॥२५६॥ (तरंग ७)

अर्थात्—उस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और ( काश्मीर

(तरंग ७, रजो० ६३६)

भ पुपिन्नाफ्रिया इचिडका, भा० १, पृ० २३३।

र विक्रमाञ्चदेवचरित, पृ० २३ । राजतरङ्गिणी के केखानुसार बिल्ह्या कवारा के राज्य समय काश्मीर से चला था ।

का ) चितिपति, जो कि अपने दान की अधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, दोनो ही एक से कवियों के आश्रयदाता थे।

इस श्लोक में (तिस्मन् चर्ण) 'उस समय' लिखा होने से उक्त डाक्टर का अनुमान था कि इस 'उक्ति' का सम्बन्ध ई० स० १०६२ (वि० सं० १११९) में की कलश की राज्य प्राप्ति के बाद के समय से ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह राजतरिक्त ग्णी भोज की मृत्यु और बिल्ह ग्ण के अमग्ण के करीब १०० वर्ष बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा वृतान्त अधिक प्रामा-िण्य नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्ह ग्ण ने भी अपने विक्रमाङ्क देव चरित में इसी प्रकार का उल्लेख किया है:—

> यस्य भ्राता ज्ञितिपतिरिति ज्ञात्रतेजोनिधानम् । भोजक्ष्माभृत्सदृशमहिमा लोहराखण्डलोभूत् ॥४०॥ (सर्ग १८)

श्रर्थात्—उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर चितिपति भोज के ही समान यशस्वी था।

इससे भी राजतरङ्गिर्ण के उक्त लेख की पुष्टि होने से वह निःसन्देह माननीय हो जाता है।

उन्होंने यह भी लिखा था कि-

"यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उद्यादित्य का वि० सं० १११६— शक संवत् ९८१ का एक लेख उदयपुर (ग्वालियर) के बड़े मन्द्र से मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ई० हाल (F. E. Hall) उसे बिल-कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ वीं और १४ वी पंक्तियों से इस लेख का वि० सं० १५६२—श० सं० १४४० (शुद्ध पाठ १४२०) अथवा कलियुग संवत् ४६०० में किसी संत्रामवर्मा

१ राजतरंगियी, तरंग ७, रजो० २३३।

की त्राज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं हो सकता।"

इस विषय मे यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारी जयसिह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र श्रीर वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) का एक शिलालेख श्रीर भी मिल चुके हैं, विव राजा भोज का वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२) तक जीवित रहना नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही वि० स० १०९९ (ई० स० १०४२) और वि० स० १११२ (ई० स० १०५५) के बीच कलश के राज्य पर बैठने और विल्हण के काश्मीर सं चलने के पूर्व ही) मर चुका था।

मिस्टर विन्सैन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहएा काल ई० स० १०१८ (वि० स० १०७५) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी

व एपिज्ञाफ़िया इरिडका, भाव ३, पृव ४८-४०।

र यह बाँसवाड़ा राज्य के पाणाहेड़ा गाँव में मंडलीश्वर के मन्दिर में लगा है।

३ जयसिंह के उत्तराधिकारी उदयादित्य का वि० सं० १११६ ( श० स० १८१ ) वाला उपर्युक्त शिलालेख इनसे भिन्न है।

<sup>(</sup>प्पित्राफ़िया इचिडका, आ० १ का परिशिष्ट, लेख-संख्या ६८, टिप्पणी १)

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का बहुत कम हाल मिलने से श्रनुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक ही राज्य किया था। इसलिये सम्भव है भोज का देहान्त वि० सं० १११० (ई० स० १०४३) के श्रास-पास हुआ हो।

श्रियक राज्य करना माना है। ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज ई० स० १०५८ (वि० सं० १११५) के, बाद तक जीवित था। परन्तु भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपर्युक्त ई० स० १०५५ (वि० सं० १११२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक प्रतीत नहीं होता।

#### भोज के कुटुम्बी और वंशज।

भोज की रानियों श्रौर पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक उल्लेख नहीं मिलता है।

वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५, के जयसिंह के दानपत्र में उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है । परन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति मे उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य की इसका उत्तराधिकारी माना है ।

र परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवपादानुष्यात, परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसि [इ] देवः कुशली...।

( एप्रिज्ञाफ़िया इण्डिका, भा० ३, ५० ८४ )

३ तत्रादित्यप्रतापे गतवित सदनं स्विग्गणां भग्गंभको व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैं लिलोकस्तदाभूत् । विश्र(स्व)स्तांगो निहत्योद्भटरिपुति [मि]रं खङ्गद्गडां सु(श्व) जालै-रन्या भास्वानिवोद्यन्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः ॥

( प्पित्राफ़िया इचिडका, भा० १, ए० २३६ )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अर्ली हिस्टी आफ इरिडया, पृ० ४१०।

## भोज की दानशीलता और उसका विद्या-प्रेम।

यह राजा स्वय विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था । इसी से इसकी सभा में अनेक विद्वान् रहा करते थे । इसके यशः प्रसार का

ै मिस्टर विन्होंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करने के साथ साथ इसकी तुलना भारत के प्रसिद्ध प्रतापी नरेश समुद्रगुप्त से की है। वे लिखते है:—

Like his uncle, he cultivated with equal assiduity the aits of peace and war. Although his fight with the neighbouring powers, including one of the Muhammadan armies of Mahmud of Ghazni, are now forgotten, his fame as an enlightened patron of learning and a skilled author remains undimmed, and his name has become proverbial as that of the model king according to the Hindu standard, and there is no doubt that he was a prince, like Samudra Gupta, of very uncommon ability

(Early History of India, Pp 410-411.)

श्रश्चीत्—भोज भी अपने चचा मुझ की तरह ही सिन्ध और विश्रह के कार्यों में बराबर भाग लेता था। यद्यपि इसके अपने पड़ोसियों के साथ के युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद ग़ज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामिल है, लोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के आश्रयदाता और स्वयं विद्वान् अन्थकार होने का यश श्रब तक बराबर चमक रहा है और हिन्दुओं के मतानुसार यह एक श्रादर्श राजा समभा जाता है।.....

मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान और दान के जरिये से किया गया विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुई उपाधि को विद्वान लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुत्र भास्करभट्ट को 'विद्यापति' की उपाधि दी थी श्रीर यह स्वयं विद्वानों में 'कविराज' के नाम से प्रसिद्ध था।

ज्दयपुर (ग्वालियर) से मिली प्रशस्ति में लिखा है कि— कविराज भोज का साधन, कर्म, दान और ज्ञान सब से बढ़कर था। इससे अधिक उसकी क्या प्रशसा हो सकती है <sup>१२</sup>

मम्मट ने अपने 'काव्यप्रकारा' नामक प्रसिद्ध अलंकार के अंथ मे 'उदात्तालङ्कार' के उदाहरण में एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें लिखा है कि—विद्वानों के घरों में 'सुरत-क्रीड़ा' के समय हारों से गिरे हुए, और सुबह माड़ू देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुई तकिएयों के पैरों की मेंहदी के रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल माई देने वाले, मोतियों को अनार के

शांडिल्यवंशे कविचकवरीं त्रिविकमोभूत्तनयोस्य जातः। यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा ॥१७॥

( एपित्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० ३४३ )

र साधितं विहितं दत्तं ज्ञातं तद्यत्र केनचित्। किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते॥१८॥

( एपियाफिया इचिडका, भा॰ १, पृ० २३१ )

<sup>9</sup> श० सं० ११२८ के यादववंशी सिघण के समय के जोख से इस बात की पुष्टि होती है। उसमें जिखा है—

दाने समक घर के पले हुए तोते चोच मे लेते हैं। यह सब राजा मोज के ही दान का प्रभाव है। प

विल्ह्ण ने अपने विक्रमाङ्कदेवचरित में लिखा है कि, अन्य नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जा सकती।

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यरा इतना फैला हुआ था कि, अन्य प्रान्तों के विद्वान् अपने यहाँ के नरेशों की विद्वत्ता और दान-शीलता दिखलाने के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे।

राजतरिङ्गिणी में लिखा है कि—उस समय विद्वान श्रौर विद्वानों के श्राश्रयदाता चितिराज (तितिपति) श्रौर भोजराज ये दोनों ही श्रपने दान की श्रधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे। व

विल्ह्ण ने भी अपने विक्रमाङ्कदेवचिरत में चितिपित की तुलना भोजराज से ही की है। उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर चिति-पित भी भोज के ही समान गुणी था। ४

- भुकाः केलिविस्त्रहारगिलताः सम्मार्जनीभिर्द्धताः । प्रातः प्राङ्गणसीम्निमन्थरचलद्वालाङ् विलादारुणाः ॥ दूराद्दाडिमबीजशिद्धतिथयः कर्षन्ति केलीग्रुकाः । यिद्धन्द्रवनेषु, भेाजनृपतेस्तस्यागलीलायितम् ॥ (दशम उन्नास, श्लो० ४०४)
- <sup>२</sup> भेाजक्ष्माभृत्स खलु न खलैस्तस्य साम्यं नरेन्द्रैः । (सर्ग १८, रको० ६६)
- ै स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ । सूरी तस्मिन्त्रणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवौ ॥२५८॥ ( तरङ्ग ७ )
- तस्य भ्राता चितिपतिरिति चात्रतेजेानिधानम् ।
   भेाजक्ष्माभृत्वंद्वशमिहमा लोहराखगडलोभूत् ॥
   ( सर्ग १८, १को॰ ४७ )

राजगुरु मदन ने श्रपनी बनाई पारिजात मंजरी मे अपने श्राश्रय-दाता मालवे के परमार नरेश अर्जुनवर्मा की तुलना भी मुख्य श्रादि से न कर भोज से ही की है। जैसे --

> श्रत्र कथंचिदलिखिते श्रुतिलेद्यं लिख्यते शिलायुगले । भोजस्यैव गुणोर्जितमर्जुनमूर्त्यावतीर्णस्य ॥१॥

\* \* \*

मनोज्ञां निर्विशन्नेतां कल्याणं विजयश्रियं। सद्ग्रो भोजदेवेन धाराधिप । भविष्यसि ॥६॥

वैसे तो प्रबन्धचिन्तामणि और भोजप्रबन्ध आदि मे राजा भोज का अनेक कवियों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना लिखा मिलता है। परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब तक मिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है।

१ एपिय्राफ़िया इंग्डिका, भा० म, पृ० १०१-१०३।

#### राजा भोज के दान-पत्र।

राजा भोज का पहला दानपत्र वि० सं० १००६ का है। यह ताँचे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३ इच्च और चोड़ाई ९७ इच्च है खुदा है। इन पत्रों को इकट्ठा रखने के लिये पहिले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो-रों छेद बने हैं। इन्हीं में ताँबे की कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तलिखित प्राचीन रीली की पुस्तक के पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे।

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरफ अत्तर खुदे हैं। दूसरे पत्र में अठ्ठाईसवीं पंक्ति के सामने तक दुहरी लकीरों का एक चतुष्कोग्ण सा बना हुआ है। इसमे उड़ते हुए गरुड़ की मनुष्याकार मूर्ति बनी है। मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए हाथ में सर्प है।

इस दानपत्र के अज्ञर उज्जैन के अन्य दानपत्रों के समान ही नागरी अज्ञर है। लेख की १०वी पंक्ति में के 'यथाऽस्मािमः' और २२वीं पंक्ति में के 'वुध्वाऽस्मद्' के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा समग्र लेख में 'ब' के स्थान पर 'व' खुदा है। एक स्थान पर 'श' के स्थान में 'स' और चार स्थानों पर 'स' के स्थान में 'श' लिखा है। दो स्थानों पर 'बुद्ध्वा' के स्थान पर 'वुध्वा' लिखा मिलता है।

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है। पद्यों की संख्या ९ है।

१ एपिप्राफ़िया इशिंडका, भा० ११, ५० १८२-१८३।

पहले के दो खोकों को छोड़कर बाकी के ७ खोक साधारण तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते है।

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े (राजपूताना) में एक विधवा ठठेरन के पास से मिला था। इससे इसमे लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त से है यह निश्चय करना कठिन है।

इस ताम्रपत्र में केवल संवत् १०७६ माघ सुदि ५ लिखा होने से वार श्रादि से मिलान कर इसकी श्रसलियत जाँचने का कोई साधन नहीं है। डाक्टर फ्लीट का श्रनुमान है कि इस ताम्रपत्र में भी उज्जैन के श्रम्य ताम्रपत्रों के समान ही गत् संवत् लिखा गया है। इसके श्रनुसार उस रोज़ ई० स० १०२० की ३ जनवरी श्राती है।

इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति में 'कोकण्विजयपर्विण' लिखा होने से प्रकट होता है कि मोजराज ने केंकिण विजय किया था और उसी की ख़शी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया गया था।

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के हस्ताचर हैं। वहाँ पर उसने श्रपना नाम भाजदेव लिखा है।

## राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ।

#### पहला पत्र ।

- (१) ऋो [ ॥ अ] जयति व्योमकेशौसौ र यः सम्मीय विभृति व तां । ऐंदवीं शिरसा लेखांज—
- (२) गद्वीजांकुराकृतिं ।। [ १३% ] तन्वंतु वः समरारातेः कल्याणमनिशं जटाः ।। क—
- (३) ल्पांतसमयोदामतिडद्वलयिङ्गलाः ।। [२० ] परमभट्टारक-महारा—
- (४) जाधिराज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम-भट्टारकम—
- (५) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात परमभ—
- (६) द्वारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सिन्धुराज देव पदानुध्यात—
- (७) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेवः कुशाली ॥

#### शुद्ध पाठ

- े घोङ्कार के स्थान पर 🖔 यह चिह्न खुदा हुआ है।
- <sup>२</sup> केशोसौ ३ बिभर्ति, ४ जगद्वीजां •

### राजा भोज के वि० स० १०७६ के दानपत्र की नकल १११

- (८) खलीमंडले घात्रदोरभोगान्तः पाति वटपद्रके शमुप' गता-न्समस्तराजपु—
- (९) रुषान्त्राह्मणो<sup>र</sup> त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादीश्च समादिशत्यसु<sup>३</sup> वः सविदितं ॥
- (१०) यथाऽस्माभिः कोकणविजयपर्व्वणि श्रात्वा<sup>४</sup> चराचरगुरुं भगवन्त भवानीपतिं
- (११) समभ्यच्च्यं स [स] ारस्या [स] ारतां दृष्ट्वा । वाता-भ्रविभ्रममिद् वसुधाधिपत्यमापातमा—
- (१२) त्रमधुरो विषयोपभोगः । प्राणास्तृणागजलविदुसमा<sup>६</sup> नराणां धर्माः सखा
- (१३) परमहो परलोकयाने ॥ [३००] भ्रमत्ससारचक्राप्रधारा-धारामिमां श्रियं । प्राप्य येन येन
- (१४) ददुस्तेषां पश्चात्तापः पर फल ।। [४३३] इति जगतो विनश्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि<sup>६</sup>
  - (१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [॥%]

### दूसरा पत्र ।

- (१६) तिखितप्रामात भूमिवर्त्तनशतैकं नि १०० स्वसीमात्रण-गोचरयृतिपर्यंतं हिरण्या—
- (१७) दायसमेतं सभागभोगं सापरिकरं सर्वादायसमेतं ब्राह्मण्ट भाइलाय वामन—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> समुप<sup>°</sup> <sup>२ °</sup>रुवान्त्रा० <sup>३</sup> ०त्यस्तु

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> स्नात्वा <sup>५</sup> ° ग्राम्रजलविंदु ०

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है।

७ • श्रामाद् ट बाह्यण °

- (१८) सुताय वशिष्ठ सगोत्राय वाजिमाध्यदिनशाखायैकप्रव-रायच्छिच्छास्थानविनिर्गतपूर्व्व—
- (१९) जाय मानापित्रोरात्मनश्च पुरुययसोभि वृद्धये अदृष्टफल-मंगीकृत्य चांद्राक्कार्र्ण <sup>३</sup>—
- (२०) वित्तिसमकालं यावत्परया भक्त्या शाशने नोदकपूर्वे प्रतिपादितमितिमत्वात—
- (२१) त्रिवासिजनपदैर्यथादीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकमाज्ञा श्रवणविधेयै—
- (२२) भू त्वा सर्व्यमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्यं चैतत्पुरय-फलं वुध्वा <sup>५</sup> ऽस्मद्वशजैरन्यै—
- (२३) रिपभाविभोक्तृभिरस्मत्प्रदत्तधम्मा  $^{\epsilon}$  दायोयमनुमंतव्यः पाल-नीयश्च ॥ जक्तं च व $^{6}$ —
- (२४) हुभिव्वेसुधामुका राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं॥ [५\*]
- (२५) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्वैर्हानानि धर्म्मार्थयशस्कराणि । निम्मोल्यवांतिप्रतिमानि
- (२६) तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६\*] श्रस्मत्कुलक्रम भुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्चदानमि—
- (२७) दमभ्यनुमोदनीयं। लक्ष्म्यास्तिङित्सिललनुद्वुद्<sup>८</sup> चंचलाया दानं फलं परयशः परिपाल—
- (२८) नं च ॥ [७\*] सर्व्यानेतान्भाविनः पार्थिवेद्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः ॥

<sup>ै</sup> वसिष्ठ° <sup>२</sup> °यशो ° <sup>३</sup> चंद्राक्रीयर्गं ° ४ शासने ° ६ बुद्वा <sup>६</sup> 'धर्मदायो ° <sup>७</sup> ब ° ८ बदबद °

- राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ११३
- (२९) सामान्योय धर्म्मसेतुनृ पाणां काले काले पालनीयो भवद्भि:॥ [८\*] इति कम—
- (३०) तदलांवुविंदुलोलां श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च। सकलमिद्मुदा—
- (३१) हृतं च बुध्वा<sup>२</sup> नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्या इति ॥ [९\*] सवत् १०७६ माघ शुदि ५ [।\*]
- (३२) स्वयमाज्ञा । मंगलं महाश्रीः ॥ स्वहस्तोय श्री भोजदेवस्य [॥\*]

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> °दलांबुबिंदु,° <sup>२</sup> बुद्ध्वा।

## राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ

#### पहला पत्र

श्रो। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला के। संसार की डत्पत्ति के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से श्रेष्ठ है। (१)

प्रलयकाल की विजलियों के घेरे के रङ्ग जैसी महादेव की पीली जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे। (२)

श्रेष्ठ नरेश, राजान्त्रों के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेव के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजान्त्रों के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पित-राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजान्त्रों के राजा, बड़ी प्रभुतावाले श्री सिधुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजान्त्रों का राजा बड़े ऐरवर्यवाला, भाजदेव कुशल (प्रसन्नता) से युक्त होकर धली प्रान्त के घाघदोर जिले के बटपद्रक गाँव में आए हुए तमाम राज-पुरुषों, त्राह्मणों जौर आसपास रहने वाले लोगों का आज्ञा देना है। उमको मालूम हो कि—हमने कोकन की विजय के पर्व पर स्नान करने के बाद स्थावर और जगम दोनों के स्वामी भगवान पार्वतीपित की पूजा करके और संसार की असारता को देखकर—

राज्याधिकार श्रंधड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग चाि्क श्रानन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवन ितनके के श्रायभाग मे

प श्रथवा कुशलयुक्त हो। वह...

राजा भाज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ ११५ लटकती हुई पानी की बूंद के समान है, परलोक जाने के समय केवल धर्म ही मित्र रहता है। (३)

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती रहने वाली इस लक्ष्मी के पाकर जो दान नहीं करते है उनको सिवाय पछताने के और कुछ हाथ नहीं आता। (४)

> इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को सममकर ऊपर—

> > ( यह स्वय भोजदेव के हस्तात्तर हैं )

### द्सरा पत्र

लिखे गाँव मे सौ निवर्तन (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो कि एक कोस तक जहाँ तक कि गायें घास चरतीं (या चरने जाती) हैं, सहित मय आय के सुवर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार की सब तरह की आय, और सब प्रकार के हकों के वाजिमाध्यिदनी शाखा और एक प्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री वामन के पुत्र भाइल नामक ब्राह्मण को, जिसके पूर्वज ब्रिंझा से आए थे, माता पिता के और अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोच से होने वाले धर्म के फल को मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिये बड़ी भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी हैं। इसका खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों को, इस आझा को मान कर,

भ भूमि का नाप।

र दानपत्र में 'गोचरयूतिपर्यन्तं' पाठ है। यदि कात्यायन के, 'अध्वप रिमाणे च' इस वार्तिक के अनुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति' को ' गोयू तिः = गन्यूतिः का पर्यायवाची मान लें तो इसका अर्थ दो कोस होगा, जैसा कि अमरकोश में लिखा है:— 'गन्यूतिः सीक्रोशयुगम्'़।

हमेशा से दिया जाने वाला हिस्सा, भोग, लगान, सुवर्ण वगैरा सब इस (भाइल) के पास ले जाना चाहिये। इस पुरुष फल की सब के लिये एक सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले आगे के राजाओं के। हमारे धर्म के लिये। दिए इस दान की मानना और पालन करना चाहिए। कहा भी हैं:—

सगर श्रादि श्रनेक राजाश्रों ने पृथ्वी भोगी है श्रीर जब जब यह पृथ्वी जिसके श्रिधिकार में रही है तब तब उसी के उसका फल मिला है। (५)

इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धर्म और यश के लिये जो दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज या कै के समान समभ कर, कौन भला आदमी वापिस लेवेगा। (६)

हमारे वश के उदार नियम के मानने वालो (हमारे वंशजों) और दूसरों के यह दान मंजूर करना चाहिए; क्योंकि इस विजली की चमक और पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका दान करना या दूसरे के यश के बचाना ही है। (७)

आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही प्रार्थना करता है कि यह सब राजाओं के लिये एक सा धर्म का पुल है। इसलिए अपने अपने वक्तों में आप लोगों के। इसका पालन करना चाहिए। (८)

इस प्रकार लक्सी के। श्रौर मनुष्य जीवन के। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह चंचल समक्तकर श्रौर ऊपर कही सब बातों पर ग़ौर कर लोगों को दूसरों की कीर्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। (९)

संवत् १०७६ माघ सुदि ५। स्वयं हमारी श्राज्ञा । मंगल श्रीर बढ़ती हो । यह हस्ताचर स्वयं भोजदेव के हैं ।

राजा भोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का है। यह भी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इंग्डियन ऐंग्टिक्वेरी, भा० ६, पृ० ४६-४४।

राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ ११७ ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी चौड़ाई १२ इच और ऊँचाई ८ इंच है खुदा है। इन पत्रों को जोड़ने के लिये भी इनमे दो दो छेद करके ताँबे की कड़ियाँ लगाई गई थीं।

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ अत्तर खुदे हैं और दूसरे पत्र पर सत्ताईसवीं पंक्ति से इकत्तीसवीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चतुष्कोण के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गरुड़ की आकृति बनी है। इसका भी मुख पिक्तयों की तरफ है और वार्ष हाथ में सर्प है।

इस दानपत्र के अत्तर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से नागरी अत्तर हैं। समय लेख में 'ब' के खान में 'व' खुदा है।

दो स्थानों पर 'श' के स्थान मे 'स' श्रौर एक स्थान पर 'स' के स्थान मे 'श' लिखा है। दो स्थानों पर 'बुद्धा' की जगह 'बुध्वा' लिखा मिलता है।

इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना होकर उसके अत्तरों को देख कर हाथ से लिखे अत्तरों पर से बनाया हुआ है। इसलिये उसके अत्तरों पर पूरी तौर से विश्वास नहीं किया जा सकता।

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है श्रौर इसमें भी पहले ताम्रपात्र वाले वे हो ९ श्लोक हैं।

यह ताम्रपत्र उडजैन में 'नागक्तरी' के पास जमीन जोतते हुए एक किसान को जमीन में गड़ा हुआ मिला था। (इस 'नागक्तरी' का का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह' के नाम से किया गया है। यह 'नागक्तरी' नामक नाला उडजैन की पवित्र पश्चकोशी में समका जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में लिखे 'वीराण्क' गाँव का अब पता नहीं चलता।

इस दानपत्र में लिखा 'वीराणक' गाँव, वि० सं० १०७८ की माघ वदि ३ रविवार (ई० स० १०२१ की २४ दिसम्बर) को, सूर्य का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० स १०७८ की चैत्र सुदि १४ (ई० स० १०२१ की ३० मार्च) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ताख्रपत्र में का संवत चैत्रादि संवत् नहीं है। इस दान के सगय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था।

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र के समान ही इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताचर हैं और वहाँ पर उसने अपना नाग भोजदेव ही लिखा है।

१ इतिडयन ऐफ़ेमेरिस के अनुसार तीज को सोमवार श्राता है। परन्तु पहले दिन दूज १० घडी सात्र होने से श्रीर उक्त समय के बाद तीज के श्रा जाने से रिववार को भी तीज श्रा जाती है।

## राजा भोज के वि० सं० १०७८ के ताम्रपात्र की नकल

#### पहला पत्र ।

- (१) श्रो<sup>५</sup> [॥\*] जयति व्योमकेशोसौ यः सर्गाय विभर्तितां । ऐन्दवी <sup>३</sup> शिरसा लेखां जगद्वीजांकुराकृतिम् <sup>४</sup> ॥ [ १८% ] ।
- (२) तन्वंतु वः स्मरारातेः कल्याणमनिश जटाः कल्पान्तसमयो द्दामतिडद्वलय—
- (३) पिङ्गलाः ॥ [२\*] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादा —
- (४) नुध्यात, परम भट्टारक महाराजाधिरारज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव—
- (५) पादानुध्यात, परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीसिन्धुराजदेव पदानुध्यात,—
- (६) परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुराली नागद्रह पश्चिमपथ—
- (७) कांतः पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राह्यणोत्त <sup>६</sup> रान्प्रतिनिवासि पट्टकि—
- (८) लजनपदादीश्च समादिशत्यम्तु यः संविदितं ॥ यथा श्रती-ताष्टसप्तत्यधिकसाहिक्क—

भ यहाँ पर भी वही श्रोङ्कार का चिह्न दिया गया है। र विभर्ति°

३ 'वी' पर का अनुस्वार 'वी' के ऊपर न देकर 'किश' इस प्रकार दिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> ° हीजां, ° <sup>५</sup> न्त्राह्मणों, °

- (१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्माभिः स्नात्वा चराचरगुरुं भगव—
- (११) न्तन्भ' वानीपतिसमभ्यच्च्यं संसारस्यासारतां दृष्ट्वा । वाता-भ्रविभ्रममिदम्बसुधाधिपत्य—
- (१२) मापातमात्रमधुगे विषयोपभोगः प्राणास्तृणात्रजलविन्दु-समा नराणां धर्म्भस्स—
- (१३) खा परमहो परलोकयाने ॥ [३ \* ] भ्रमत्सन्सार<sup>२</sup>चका-प्रधाराधारामिमांश्रियं । प्राप्य ये न—
- (१४) ददुस्तेषां पश्चात्तापः पर फलं ॥ [४] इति जगतो विन-श्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि—
- (१५) लिखितशामः स्वसीमानृण्गाचरयूतिपर्य्यन्तस्सिहरण्य-भागभो<sup>३</sup>—
  - (१६) स्वहस्ताय<sup>४</sup> श्रीभाजदेवस्य [॥]

### दूसरा पत्र

- (१७) गः सेापरिकरः सर्व्यादायसमेतः ब्राह्मण् धनपतिभट्टाय भट्टगोविन्दसुताय व<sup>६</sup>—
- (१८) ह् वृचारवलायनशाखाय । अगस्तिगोत्राय । त्रिप्रवराय । वेध्लुवल्लप्रतिवद्ध ७ श्रीवादाविनिर्मातरा—
- (१९) धसुरसंगकरणीटाय। मातापित्रोरात्मनश्च पुन्यट य-शोभिवृद्धये। श्रदृष्टफलमंगीकृत्य च—
- (२०) द्रार्काण्णविचिति समकालं यावत्परयाभक्त्या शाशनेनो १ दकपूर्व्व प्रतिपादित इति मत्वा—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भगवन्तं, <sup>२</sup> संसार<sup>०</sup>

३ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> स्वहस्तोयं, <sup>५</sup> ६ ब्राह्मण, <sup>६</sup> ब्रह्*वृ*चा, <sup>०</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> बद्ध<sup>°</sup>, <sup>८</sup> पुराय<sup>°</sup> <sup>९</sup> शासने°

- (२१) यथादीयमानमागभागकरहिरएयादिकमाज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतव्यं ।
- (२२) सामान्य चैतत्पुण्यफलम्बुध्वा १ स्मद्वन्सजै २ रन्यैरि भावि-भोक्तुभिरस्मत्प्रदत्तधम्भीदायो ३ य—
- (२३) मनुमन्तन्यः पालनीयश्च । उक्त च । वहुमि<sup>४</sup> न्वीयुधामुका राजभिरसगरादिभिः । यस्य यस्य यदा—
- (२४) भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं ॥ [५ \*] यानीह दत्तानि पुरा-नरेन्द्रैहीनानि धर्म्मार्थयशस्कराणि । निम्मील्य—
- (२५) नान्तिप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराद्दीत ॥ [६] ध्रस्मत्कुलक्रममुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्च—
- (२६) दानमिद्मभ्यतुमोदनीयं । लच्न्यास्तडिच्छलिलवुद्वुद्६ चचलाया दान फलं परयसन्पपिरि पा—
- (२७) तन च ॥ [० \* ] सर्व्यानतान्माविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः
- (२८) सामान्यायं धर्म्भसेतुन् पाणां काले काले पालनीया भवद्भिः [८\*]॥ इति क—
- (२९) मलद्वाम्युविन्दुलेालां श्रियमनुचित्य मनुष्यजीवित च। सकलिम—
- (३०) द्मुदाहृतं च वुध्वा<sup>८</sup>नहि पुरुषेः परकीर्त्तयो विलोप्या [ ९\* ] इति ॥ सम्वत् १०
- (३१) ७८ चैत्र शुदि १४ खयमज्ञामंगलं महाश्रीः स्वहस्तोयं श्री भाजदेवस्य।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ॰ म्बुद्ध्वा. <sup>२</sup> ॰ द्वंशजै ॰ <sup>३</sup> ॰ धर्मादायो. ॰ ८ बहुभि. ॰

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> ° बुद्बुद्. ° <sup>६</sup> ° यश: परि. ° <sup>७</sup> ° लाम्बुबिन्दु. ° <sup>८</sup> बुद्धवा.

## राजा भोज के वि० सं० १०७⊏ के दानपत्र का भाषार्थ

(यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुई इबारत के अर्थ का .खुलासा न देकर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है।)

पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है।

परममदृारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव जो कि, श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का पुत्र है कुशल युक्त होकर नगहद के पश्चिम प्रान्त में स्थित वीरा-एक गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कर्मचारियों, ब्राह्मणों सहित वहाँ के रहने वाले पटेलों श्रीर श्राम रियाया के श्राह्म देता है। तुमको माल्म हो कि १०७८ के वर्ष की मांच बदि ३ रविवार के दिन सूर्य का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय (जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा-पढ़ी होती है। ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान श्रीर शिवपूजन कर, तथा ससार की श्रसारता को देख. . ३

शायद भोज के समय माघ में उन कृषकों की जिन्होंने खेत जाते हों जागान श्रादि के बाबत शतें तय होती होंगी ? नीजकरण्ड जनार्दन कीर्तन ने बैज की एक जोड़ी से जाती जाने वाजी पृथ्वी का एक हल जमीन मानकर उसके श्रीवकार सहित गाँव दिया यह शर्थ किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ग्रथवा कुशल युक्त हो। वह...

र दानपत्र में इसके लिये 'कल्पितहलानां 'लेख्ये' लिखा है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यहाँ पर पहले दानपत्र में दिए वे ही दे। रलोक लिखे हैं:

श्रीर जगत के नाशवान स्वरूप की समम ऊपर लिखा (वीराएक) गाँव श्रपनी सीमा, जो कि एक कीस तक , जहाँ तक कि गायें
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सहित मय श्रायके सुवर्ण, हिस्से, भोग
की श्रामदनी श्रन्य प्रकार की सब तरह की श्राय श्रीर सब तरह के
हक के (ऋग्वेदी) पह वृच श्राश्वलायन शाखा, श्रगस्ति गात्र श्रीर
त्रिप्रवर वाले भट्ट गोविन्द के पुत्र धनपित भट्ट की, जिसके पूर्वज
वेख्नवल्ल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे,
माता-पिता श्रीर श्रपने पुण्य श्रीर यश की वृद्धि के लिये दिया है।
ऐसा समम कर इसका लगान श्रादि उसके पास ले जाना चाहिए।
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के श्रीर दूसरे वंश के राजाश्रों की भी
इसे मानना श्रीर इसकी रक्षा करना चाहिए

संवत् १०७८ की चैत्र सुदि १० (यह शायद दानपत्र तिखे जाने की तिथि है।)

स्वयं हमारी आज्ञा। मंगल और श्रो वृद्धि हो। यह स्वय भोजदेव के हस्ताचर है।

भोज की विद्वत्ता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के अनेक प्रन्थ लिखे थे। उनका विवरण किसी अन्य अध्याय में दिया जायगा।

१ पहले ताम्रपत्र मे का इसी शब्द पर का नोट देखे। ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह शायद वही गोविन्द भट्ट हो जिसे भाज ने मण्डप दुर्ग (माँडू) के छात्रावास का अध्यत्त नियत किया था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसके आगे पहले दानपत्रवाले ४ से ६ तक के वे ही रलोक दिये गए हैं।

## राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ।

श्रालबेरूनी ने श्रापने ध्रमण वृत्ताना से एक श्रद्धुत कथा लिखी है। वह लिखता है:—

" मालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, शुद्ध चांदी का एक लंघा टुकड़ा पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिसाई देती है। लोग इसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं:—

प्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य कोई विशेष प्रकार तासायनिक पदार्थ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासाय-निक पदार्थ का यह गुण था कि उसके उपयोग से मनुष्य अमर, विजयी, अजेय और मनावाञ्छित कार्य करने में समर्थ हा सकता था। उस पुरुष ने, राजा का उसका सारा हाल बतला कर, कहा कि आप अमुक समय अकेले आकर इसका गुण अजमा सकते हैं। इस पर राजा ने उसकी बात मान ली और साथ ही उस पुरुष की चाही हुई सब वस्तुए एकचित्र कर देने की, अपने कर्मचारियों ने आज़ा देदी।

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल गरम करता रहा। और जब वह गाढ़ा हो गया तब राजा से बोला कि, अब आप इस में कूद पड़ें, तो मैं बाकी की क्रियां धें भी समाप्त कर डालूँ। परन्तु राजा की उसके कथनानुसार अलते हुए तेल गे कूदने

१ अलबेरूनी का भारत भा० २, ५० ११४-१६।

अलबेरूनी ने अपनी उपर्युक्त पुरतक (तहकीके िन्द) वि० सं० १०८७ (ई० स० १०३०) में समाप्त की थी।

की हिम्मत न हुई। यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमे कूदने से डरते हैं, तो मुमे आज्ञा दीजिये ताकि में हो यह सिद्धि प्राप्त कर लूँ। राजा ने यह बात मानली। इस पर उस पुरुष ने श्रौषधियों की कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा को दी और सममा दिया कि इस इस प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे। इस प्रकार राजा को सममा बुमाकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा और लगा भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदार्थ बन गया। राजा भी उसकी बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु जब वह एक पुड़िया को छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएं डाल चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि वास्तव में ही यह पुरुष अमर, विजयी, और अजेय हेकर जीवित हो गया, तो मेरी और मेरे राज्य की क्या दशा होगी। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने वह अन्तम पुड़िया तेल में न डाली। इससे वह कड़ाही ठडी हो गई और वह छुला हुआ पुरुष चांदी के उपर्यक्त दुकड़े के रूप में जम गया।

# भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ इतान्त ।

मुहम्मद कासिम ने, जो बादशाह श्रकबर का समकालीन था, श्रीर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। वह 'तारीख़ फरिश्ता' के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भोज के विषय में लिखा है<sup>9</sup>:—

"राजा भोज कोम का पंवार था। इनसाफ और सखावत में विक्रमादित्य के तरीके पर चलता था। वह रात की भेस बदल कर शहर में ग़श्त लगाता और ग़रीबों और फक़ीरों की खबर लेता था। उसका वक्त अपनी रियाया के हाल की तरक्की और बैहबूदी में ही गुजरता था। गाँव 'खरकौन,' 'बीजागढ़' व कसबा 'हिदिया' उसी के वक्त में बसाए गए थे।

उसकी रानियों के जमा करने का भी शौक था। वह साल भर में दो जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के क्रामिल लोग इकट्टें होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे और उन दिनों सिवाय नाच, गाना और शायरी, वगैराओं के और कोई काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक तवायफों की खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। बिदाई के वक्त हर एक की सरोपाव (खिलअत) और १०-१० अशर्फियाँ मिलती थीं।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> तारीख़ फरिश्ता, भा० १, ए० १४।

भाज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ बृत्तान्त १२०

यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त की गया। भोज के वक्त मे कन्नीज की गद्दी पर वासदेव नाम का राजा था।

बादशाह अकबर के वक्त उसके मंत्री अबुल फ़ज़ल ने भी 'आईने अकबरी' नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें भोज के बारे में लिखा<sup>2</sup> हैं:—

राजा विजैनंद को शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे मूँज के पौदे के पास पड़ा उसी वक्त का जन्मा एक बच्चा मिला। राजा उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुज रक्खा। विजैनद के मरने के वक्त उसका हकीकी लड़का भोज छोटा था। इसी से उसने राज का काम मुंज की सौप दिया। यह दखन की लड़ाई में मारा गया था।

भोज संवत् ५४१ विक्रमी में तस्त पर बैठा और उसने बहुत से मुल्क फतेह किए। उसने अपने इन्साफ और सखावत से जमाने के आबाद रक्खा और अक्तमंदी के पाए के। बढ़ाया। उसके वक्त में चुने हुए आितमों का बाजार गरम रहा और अक्तमंदों का ज़ोर शार था। उसके दरबार में ५०० चुने हुए आितम इनसाफ व कानून की

<sup>4</sup> इसका कुछ पता नहींच बता। वहाँ पर वि० सं० १०१६ से १०६३ तक प्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल श्रीर यशः पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहदवाल चन्द्रदेव के कश्रीज विजय करने तक का हाल श्रज्ञात है।

र श्राई ने श्रकबरी, भा० १, पृ० ४७०-४७१

र मुझ के पिता का नाम श्रीहर्ष (सीथकं) और दादा का नाम वैरिसिंह (वज़ट) था। श्रबुलफ़जल ने वज़ट की ही मुझ का पिता मानकर उसी का नाम बिजैनन्द लिखा हो तो श्राश्चर्य नहीं।

तरक्की करते थे। इन त्रालिमों के सरदार वर्ष ज<sup>4</sup> त्रीर धनपाल<sup>2</sup> थे। उन लोगों ने दिल के। लुभानेवाली बाते लिखी है त्रीर वे अक्तमदो त्रीर खोज करने वालों के लिये तोह हे छोड़ गए हैं।

जब भोज पैदा हुआ था, या तो नजूमियों की आक खब्त हो गई थी, या उनसे भूल हुई थी। इसी से सबने मिलकर उराके जायचे में ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के दिलों में अपने मरने का खटका पैदा है। गया। इसी से उन्होंने भाज के। के जाकर एक बीहड़ और अजनबी जगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ पर भी वह राहगीरों के हाथों परविश्त पाता गहा।

हकीम बर्ह ज ने, जो उन दिनो एक मामूली श्रालिम समका जाता था, भोज का श्रमली जायचा तैयार किया श्रीर उसमे उसका एक बड़ा राजा होना श्रीर ९० बरस की उम्र पाना लिखा।

इसके बाद उसने उस जायचे की ले जाकर राजा के गुज़रने की जगह पर डाल दिया। जब राजा ने उसे देखा तो उसका खून जोश मे आ गया और उसने सब आलिमों की दरबार मे बुलवाकर इसकी फिर से जाँच करवाई। इससे पहले जो गलती हो गई थी वह जाहिर हो गई। इसके बाद राजा खुद जाकर भोज की वापिस ले आया। तकदीर खुलने से सच्चाई की आँख भी खुल गई।

वहीं पर आगे लिखा है :--

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> बर्र ज शायद वररुचि का बिगाड़ा हुआ रूप है। ।

र धनपाल, भोज के चचा गुझ के समय से लेकर भोज के समय तक जीवित था श्रौर इसने भोज की श्राज्ञा से 'तिलक मझरी' नाम का गद्य काच्य लिखा था। इसी धनपाल के। राजा गुझ ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी।

कहते हैं कि ८ साल की उम्र मे हीं बेगुनाह मुज को अधा व गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लेगों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन कातिलों ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस और नाम बदल कर छे।ड़ दिया। जाने वक्त वह एक कागज पर कुछ लिख कर उनके। दे गया और कह गया कि अगर राजा मेरा हाल द्रियाक करे तो यह कक्का उसके। दे देना। उस कक्के की लिखावट का खुलासा यह था:—

बुराई इन्सान का किस तरह श्रक्त के उजाले से हटाकर दूर गिरा देती है श्रीर बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। श्राज तक कोई भी श्रक्तमद से श्रक्तमद राजा मरते वक्त मुल्क या माल को श्रपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत मे तुमे कैसे यकीन हो गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज श्रमर हो जायगा श्रीर उसे कोई खतरा न रहेगा।

इस इबारत के। पढ़कर राजा की गफलत की नींद टूट गई और वह अपने किये पर पछताने लगा। जब दरबारियों ने भलाई होने के आसार देखे तब मुंज के। छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया। राजा ने मुंज की बड़ाई कर उसे अपना वली अहद बना लिया।

खसके बेटे जैचंद का राज खतम होने पर मालवे का राज जैतपाल तँवर की मिला<sup>२</sup>।

<sup>े</sup> आईने अकबरी में 'मुक्तरा ' लिखा होने से उक्त ग्रंथ का तालपर मुक्त के श्रंधे किये जाने से ही है। यह कथा प्रवन्धिचनतामिण की कथा का विगड़ा हुआ रूप प्रतीत होती है।

र श्राईने अकबरी की इस कथा में गड़बड़ नजर श्राती है। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचन्द के नाम से बिखा है १४ राजाओं ने करीब २४० वर्ष तक श्रीर भी राज्य किया

था। हाँ, भोज द्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिंह चतुर्थ के समय, वि० सं० १३६६ (ई० सं० १३०६) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया।

यहाँ पर 'उसके बेटे जैचंद' से यदि भीज के उत्तराधिकारी जयसिंह का ताल्पर्य हो तो फिर मुझ के अन्धे किए जाने के स्थान में मुझ द्वारा भीज के अंधे किए जाने का ताल्पर्य जेना होगा और आई ने अकबरी की जिखावट में लेखक दोष मानना होगा। इसके अजावा यह भी मानना होगा कि इस वंश के दोनों भीजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिंहों के। एक मानकर भी अबुज फज़ल ने अपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है।

## भविष्यपुराण में भोज श्रीर उसके वंश का वृत्तान्त

विंदुसारस्ततोऽभवत् ।

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमशोकस्तनयोऽभवत् ॥४४॥

पतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुञ्जो द्विजोत्तमः ।

श्रव्धं दं शिखरं प्राप्य ब्रह्महोममथाकरोत् ॥४५॥
वेदमंत्र प्रभावाच्च जाताश्चत्वारि च्नित्रयाः ।

प्रमरस्सामवेदी च चपहानिर्यज्ञविंदः ॥४६॥

त्रिवेदी च तथा शुक्लोथवां स परिहारकः ।

पेरावत कुले जातान्यजानारुद्धते पृथक् ॥४०॥

श्रशोकं स्ववशं चक्रुस्तवें बौद्धा विनाशिताः ।

चतुर्लचाः स्मृता बौद्धाः दिव्यशस्तेः प्रहारिताः ॥४६॥

श्रवन्ते प्रमरोभूपश्चतुर्योजनविस्तृताम् ।

श्रम्बावतीं नाम पुरीमध्यास्य सुखितो भवत् ॥४६॥

(भविष्यपुरास, प्रतिसर्ग पर्व, खरड १, २० ६, १० २४८)

पूर्णे द्वे च सहस्रान्ते स्तो वचनमब्रवीत् । सप्तित्रिंशशते वर्षे दशाब्दे चाधिके कलौ ॥७॥ प्रमरो नाम भूपालः कृतं राज्यं च षट्समाः । महामद्स्ततो जातः पितुर्धं कृतं पद्म् ॥६॥ देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पद्म् । देवदूतस्तस्य स्ततः पितुस्तुल्यं स्मृतं पदम् ॥६॥ तस्माद्गंधर्वं सेनश्च पंचाशद्ब्दभूपद्म् । कृत्वा च स्वस्तुत शंखमभिषिच्य वन गतः ॥१०॥ शंखेन तत्पदं प्राप्तं राज्यं त्रिंशत्समाः कृतम् । देवांगना वीरमती शक्रेण प्रेपिता तदा ॥११॥ गंधर्वसेनं संप्राप्य पुत्ररत्नमजीजनत्। सुतस्य जन्मकालेतु नभसः पुष्पवृष्टयः ॥१२॥ पूर्णेत्रिंशच्छते वर्षे कलौ प्राप्ते भयंकरे ॥१४॥ शकानां च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये। जातिश्रावाज्ञया सोऽपि कैलासादुगुह्यकालयात् ॥१५॥ विक्रमादित्यनामानं पिता कृत्वा मुमोदह । स बाबोऽपि महाप्राज्ञः पितृ मातृ प्रियंकरः ॥१६॥ पश्चवर्षे वयः प्राप्ते तपसोऽर्थे वनं गतः। द्वादशाब्दं प्रयत्नेन विक्रमेण कृतं तपः ॥१७॥ परचाद्म्बावतीं दिन्यां पुरीं यातः श्रियान्वितः। ( भविष्यपुराया, प्रतिसर्ग पर्व, खगड १, ऋध्याय ७, ५० २४८ ) स्वर्गते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन्। तथाष्ट्रादशराज्यानि तेषां नामानि मे श्रुगु ॥६॥ प्तस्मिन्नन्तरे तत्र शालिवाह्नभूपतिः ॥१७॥ विक्रमादित्यपौत्रश्च पितृराज्यं गृहीतवान्। ( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खरड ३, ग्रध्याय २, पृ० २८२ ) शालिवाहनवंशे च राजानो दशचाभवन्। राज्यं पञ्चशताब्दं च कृत्वा लेकान्तरं युगुः ॥१॥ मर्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा। भूपतिर्दशमो यो वै भाजराज इति स्सृतः। द्वष्ट्रा प्रसीगमर्यादां बली दिग्विजयं ययौ ॥२॥ सेनया दशसाहस्या कालिदासेन संयुतः। तथान्येर्बाह्यस्थैः सार्द्धं सिधुपारमुपाययौ ॥३॥

जित्वा गांधारजान्मलेच्छान्काश्मीरान्नारबाञ्छठान्। तेषां प्राप्य महाकाेशं दंडयोग्यानकारयत् ॥४॥ पतस्मित्रन्तरे म्लेच्छ ग्राचार्येण समन्वितः। महामद इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ नृपश्चैव महादेवं महस्थलिनवासिनम् गंगाजलेश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्वितः। चंदनादिभिरभ्यर्च्य तुष्टाव मनसा हरम् ॥६॥ नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिने। त्रिपुरासुरनाशाय बहुमायाप्रवर्तिने ॥७॥ म्लैच्छेर्गु प्राय शुद्धाय सचिदानन्दरूपिणे। त्वं मां हि किंकरं विद्धि शरणार्थमुपागतम् ॥=॥ इति श्रुत्वा स्तवं देवः शब्दमाह नृपाय तम्। गंतव्यं भाजराजेन महाकालेश्वरखले ॥६॥ म्लैच्छ्रेस्सुदूषिता भूमिर्वाहीकानामविश्रुता। श्रार्यधर्मी हि नैवात्र वाहीके देशदारुणे ॥१०॥ बभूवात्र महामायी योऽसौ दग्धो मयापुरा। त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ श्रयोनिः सवरे। मत्तः प्राप्तवान्दैत्यवर्द्धनः। महामद इति ख्यातः पैशाचकृतितत्परः ॥१२॥ नागन्तव्यं त्वयाभूप पैशाचे देशधूर्तके। मत्त्रसादेन भूपाल तव शुद्धिः प्रजायते ॥१३॥ इति श्रुत्वा नृपश्चैव खदेशान्पुनरागमत्। महामदश्च तैः सार्इ सिंधुतीरमुपाययौ ॥१४॥ उवाच भूपतिं प्रेम्णा मायामद्विशारदः। तव देवो महाराज मम दासत्वमागतः ॥१५॥

ममोच्छिष्ठं स भुञ्जीयाद्यथा तत्पश्य भा नृप। इति श्रुत्वा तथा द्वृष्ट्वा परं विस्मयमागतः ॥१६॥ म्लेच्छ्रधर्मे मतिश्चासीत्तस्य भूपस्य दारुणे ॥१७॥ तच्छ्रत्वा कालिदासस्तु रुवा प्राह महामदम्। माया ते निर्मिता धूर्त नृपमे।हनहेतवे ॥१८॥ हनिष्यामि दुराचारं वाहीकं पुरुषाधमम्। इत्युक्त्वा स द्विजः श्रीमात्रवार्णं जपतत्परः ॥१६॥ जप्त्वा दशसहस्रं च तहशांशं जुहाव सः। भस्म भूत्वा स मायावी म्लेच्छ्देवत्वमागतः ॥२०॥ भयभीतास्तु तिच्छुष्या देशं वाहीकमाययुः। गृहीत्वा स्वगुरोर्भस्म मदहीनत्वमागतम् ॥२१॥ स्थापितं तैश्च भूमध्ये तत्रोषुर्मदतत्पराः । मदहीनं पूरं जातं तेषां तीर्थ समं स्मृतम् ॥२२॥ रात्रौ स देवरूपश्च बहुमायाविशारदः। पैशाचं देहमास्थाय भाजराजं हि से।ऽब्रवीत् ॥२३॥ श्रार्यधम्में। हि ते राजन्सर्वधमात्तमः स्मतः। ईशाज्ञया करिष्यामि पैशाचं धर्मदारुणम् ॥२४॥ लिंगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्रुघारी स दूषकः। उचालापी सर्वभन्नी भविष्यति जनो मम ॥२५॥ विना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम। मुसलेनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ॥२६॥ तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो धर्मदृषकाः। इति पैशाचधर्मश्च भविष्यति मया कृतः ॥२७॥ इत्युक्त्वा प्रययौ देवः स राजा गेहमाययौ। त्रिवर्णे स्थापिता वाणी सांस्कृती खर्गदायिनी ॥२८॥ शूद्रेषु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन घीमता।
पंचाशद्ब्दकालं तु राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥२६॥
स्थापिता तेन मर्थ्यादा सर्वदेवोपमानिनी।
श्रार्थ्यावर्तः पुरुषभूमिर्मभ्यं विभ्यहिमालयोः ॥३०॥
श्रार्थ्यवर्णाः स्थितास्तत्र विभ्याते वर्णसंस्कराः।
नरा मुसलवन्तश्च स्थापिताः सिंधुपारजाः ॥३१॥
बर्बरे तुषदेशे च द्वीपे नानाविधे तथा।
ईशामसीह धम्माश्च सुरै राज्ञैव संस्थिाः॥३२॥
भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्वं, लग्ड ३, श्रध्याय ३, पृ० २

(भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खण्ड ३, श्रध्याय ३, पृ० २८३)
स्वर्गते भोजराजे तु सप्तभूपास्तद्द्वये।
जाताश्चाल्पायुषो मन्दा स्त्रिशताब्दांतरे मृताः॥१॥
बहुभूपवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूवह।
वीरसिहश्च यो भूपः सप्तमः संप्रकीर्तितः॥२॥
तद्द्वये त्रिभूपाश्च द्विशताब्दान्तरे मृताः।
गंगासिहश्च यो भूपो द्शमः स प्रकीर्तितः॥३॥
कल्पत्तेत्रे चराज्यं स्वं कृतवान्धर्मतो नृपः।
(भविष्यपुराण, प्रतिसर्गं पर्व, खण्ड ३, श्रध्याय ४, पृ० २८३)।

### भावार्थ

उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र बिदुसार हुआ। उसने भी अपने पिता के समान ही (६० वेष ) राज्य किया। बिदुसार का पुत्र अशोक हुआ।

इसी समय किसी कान्यकुव्ज बाह्मण ने आवू पर जाकर ब्रह्मा के नाम पर यज्ञ किया। उस यज्ञ से चार चित्रय पैदा हुए। सामवेद का अनुयायी प्रमर (परमार), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि (चाह-मान), त्रिवेदी शुक्त श्रीर अथर्ववेदी परिहारक (पिंड्हार)। इन्होंने अशोक को वश में करके चार लाख बौद्धो का नाश कर दिया।

अवन्ति ( उज्जैन) का राजा प्रमर ( परमार) चार योजन विस्तार वाली अम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा।

**% % %** 

फिर सूत ने कहा कि दो हजार विष पूरे होने पर कलियुग सवत ३७१० मे प्रमर नामक राजा हुआ था।

उसकी वशावली<sup>9</sup>:--

| संख्या | नाम          | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                                                                                                          |
|--------|--------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | प्रमर        | मूल पुरुष            | ६         |                                                                                                                        |
| २      | महामद        | सं०१ का पुत्र        | ३         |                                                                                                                        |
| ą      | देवापि       | सं०२ का पुत्र        | Ą         |                                                                                                                        |
| 8      | देवदूत       | सं०३ का पुत्र        | ą         |                                                                                                                        |
| ч      | गन्धर्वसेन   | स०४का पुत्र          | ५०        | यह अपने पुत्र को राज्य<br>देकर वन में चला गया।<br>वहाँ पर इसके कलियुग<br>सवत् ३००० में विक्रमादित्य<br>नामक पुत्र हुआ। |
| ६      | शख           | सं०५ का पुत्र        | ३०        |                                                                                                                        |
| v      | विक्रमादित्य | स०६ का भाई           |           | यही 'शकारि' था । यह<br>५ वर्ष की ऋायु में वन मे<br>चला गया। ऋौर वहाँ पर                                                |

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> परन्तु भविष्यपुरागा, प्रतिसर्ग पर्व, खगड ४, श्रध्याय १, पृ० ३३१-३३२ श्लो० १-४४ में परमारों की वंशावली इस प्रकार दी हैं.—

| संख्या | नाम       | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष      | विशेष वक्तव्य              |
|--------|-----------|----------------------|----------------|----------------------------|
| 3      | प्रमर     | मूल पुरुष            | Ę              | 'षड्वर्षाणि कृतं राज्यं ।' |
| 2      | महामर     | संख्या १ का पुत्र    | 3              |                            |
| B      | देवापि    | सं०२ का पुत्र        | 3              |                            |
| 8      | देवदूत    | सं०३ का पुत्र        | 34             |                            |
| ¥      | गन्धवसेन  | सं० ४ का पुत्र       | ¥0             |                            |
| Ę      | विक्रम    | सं० १ का पुत्र       | 300            |                            |
| ø      | देवभक्त   | सं०६ का पुत्र        | 30             | शकें द्वारा मारा गया।      |
| 5      | शाखिवाहन  | सं० ७ का पुत्र       | <b>&amp; o</b> | शकों की जीता।              |
| 8      | शाबिहीत्र | सं० ८ का पुत्र       | ४०             |                            |
| 30     | शालिवर्धन | सं० ६ का पुत्र       | 40             |                            |
| 33     | शकहन्ता   | सं० ३० का पुत्र      | 40             |                            |
| 92     | सुहोत्र   | सं० ११ का पुत्र      | 1 40           |                            |
| 33     | हविहेत्रि | सं० १२ का पुत्र      | *0             |                            |
| 38     | इन्द्रपाल | सं० १३ का पुत्र      | ४०             | इन्द्रावती नगरी बसाई।      |
| 34     | माल्यवान् | सं० १४ का पुत्र      | * 40           | माल्यवती नगरी बसाई ।       |
| 3 &    | शंभुद्त्त | सं० ११ का पुर        | 40             |                            |
| 90     | भौमराज    | सं० १६ का पुर        | 40             |                            |

| संख्या | नाम       | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                             |
|--------|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 35     | वस्सराज   | सं०१७ का पुत्र       | ५०        |                                           |
| 38     | भोजराज    | सं० १८ का पुत्र      | ¥0        |                                           |
| २०     | शंभुद्त्त | सं० १६ का पुत्र      | 80        |                                           |
| २१     | बिंदुपाल  | सं०२० का पुत्र       | 80        |                                           |
| २२     | राजपाल    | सं०२१ का पुत्र       | 80        |                                           |
| २३     | महीनर     | सं० २२ का पुत्र      | 80        |                                           |
| २४     | सामवर्मा  | सं०२३ का पुत्र       | 80        |                                           |
| २४     | कासवर्मा  | सं०२४ का पुत्र       | 80        |                                           |
| २६     | भूमिपात   | सं०२४ का पुत्र       | 80        | इसी का दूसरा नाम वीर-<br>सिंह था।         |
| २७     | रंगपाल    | सं० २६ का पुत्र      | X         |                                           |
| २८     | कल्पसिंह  | सं०२७ का पुत्र       | 80        | कताप नगर बसाया।                           |
| 3 8    | गंगासिंह  | सं० २८ का पुत्र      |           | ६० वर्ष की श्रायु में श्रपुत्र<br>ही मरा। |

समाप्तिमगमद्विप्र प्रमरस्य कुलं शुभम् ॥४४॥ तदन्वये च ये शेषाः चित्रयास्तदनन्तरम् । तक्षारीष्वभितो विप्र बभूबुर्वर्णसंकराः ॥४५॥ वैश्यवृत्तिकराः सर्वे म्लेच्छतुल्या महीतले । इति ते कथितं विप्र कुलं दिन्ण भूपतेः ॥४६॥

| सख्या | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध     | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                          |           | १२ वर्ष तप करने के बाद<br>अम्बावती नगरी में निवास<br>करने लगा।° इसके मरने पर<br>जुदा जुदा १८ राज्य होगये।                                                                                                   |
| 6     | ×××      | सं० ७ का पुत्र           |           | a a                                                                                                                                                                                                         |
| 9     | शालिवाहन | स०७ का पौत्र             |           | इसके १० वंशजों ने ५००<br>वर्ष राज्य किया ।                                                                                                                                                                  |
| १०    | भाजराज   | सं० ९ का दश-<br>वाँ वंशज | ,40       | इसने दस हजार फौज के साथ सिंधु पार जाकर गाँधार और काश्मीर के। तथा म्लेच्छों और अरवें के। जीता। (मक्के की) मरु- भूमि में स्थित महादेव का पूजन किया। इस यात्रा में कालिदास भी इसके साथ था। वहाँ पर वाह्लीक देश |

#### १ भविष्य पुरागा के

भुक्त्वा भर्तः हरिस्तत्र ये।गारूढो वनं ययौ ॥१५॥ विक्रमादित्य पवास्य भुक्त्वा राज्यमकंटकम् । शतवर्ष मुदा युक्तो जगाम मरणे दिवम् ॥१६॥

( प्रतिसर्ग पर्व, खरड २, श्रध्याय २३, पृ० २७३ )

इन श्लोकों में भर्न हिर के वनगमन पर विक्रमादित्य की राज्यप्राप्ति जिखी है। शायद शंख श्रीर भर्न हिर एक ही समक्षे गये हैं।

| सल्या | नाम     | परस्पर का<br>सम्बन्ध     | र्ाज्यवाष | विशेष वक्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                          |           | मे हजरत मेाहम्मद से भोज<br>की मुलाकात हुई और उसने<br>धोका देकर भाज का मुसल-<br>मान करना चाहा। परन्तु<br>कालिदास के अनुष्ठान से<br>मेाहम्मद भस्म होकर म्लेच्छो<br>का देवता हो गया।<br>राजा भाज के समय<br>ईसा मसीह का धर्म भी फैल<br>चुका था।<br>भाज के वाद उसके वश<br>मे ७ राजाओं ने ३०० वर्ष<br>राज्य किया। इनके समय<br>देश अनेक राज्यों में बँट<br>गया था। |
| ११    | वीरसिंह | सं० १० का<br>सातवाँ वंशज |           | इसके तीन वंशजे <b>ां ने</b> २००<br>वर्ष राज्य किया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १२    | गगासिंह | सं० १० का<br>दसवाँ वशज   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

परन्तु ये सारी ही बातें पीछे से कल्पित की हुई , आर अनैतिहा- सिक हैं।

मेरुतुंग की बनाई प्रबन्ध चिन्तामणि भें राजा भोज से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं :—

१ यह ब्रन्थ वि० सं० १३६२ ( ई० स० १३०४ ) मे बनाया गया था।

मालवे का परमार नरेश भोज श्रौर गुजरात का सोलंकी (चालुक्य) राजा भीम दोनों समकालीन थे।

राजा भोज नियमानुसार नित्यकर्म से छुट्टी पाकर प्रातः काल ही सभामण्डप में आ जाता था और वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छानुरूप दान देकर सन्तुष्ट करता था। उसके इस ढंग को देख रोहक नाम
के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन और जारी रहा तो
राज्य का खजाना अवश्य ही खाली हो जायगा। इस लिये जहाँ तक हो
इसे शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को प्रत्यच्चरूप से समभाने
में उसके नाराज होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन
उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख
दिया:—

### ' आपदर्थे धनं रहेत्'

अर्थात्—आफ्त के समय के लिये धन की रचा करनी चाहिए। परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नजर उसपर पड़ी और पूछने पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बताय, तब उसने उसी के आगे यह वाक्य जोड़ दियाः—

' भाग्यभाजः कचापदः '

अर्थात्—भाग्यशाली पुरुष के आपदा कहाँ होती है ?

यह देख प्रधान ने उसके आगे फिर से लिखा:—

' दैवं हि कुप्यते कापि '

अर्थात्—शायद कभी भाग्य पलट जाय ?

इसे पढ़कर भोज ने उसके आगे यह वाक्य जोड़ दिया:—

' संचितोपि विनश्यति '

अर्थात्—भाग्य पलट जायगा तो इकट्ठा किया हुआ भी नष्ट हो

जायगा। अन्त मे राजा के निश्चय को जान रोहक को इस कार्य के लिये उससे माफी माँगनी पड़ी।

इसी दानशीलता के कारण धीरे धीरे राजा भोज का यश चारों तरफ फैल गया श्रीर उसकी सभा में ५०० पण्डित इकट्टे हो गए। परन्तु भोज ने उन सब के ही खर्च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था ।

9 प्रबन्ध चिन्तामिय में लिखा है कि भोज के पहनने के कह्नयों में थे ४ आर्थाएं खुदी हुइ थीं:—

> इइमन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावदस्ति संपदियम् । विपदि नियतोदिताथां पुनरुपकर्तु कुतोवसरः ॥१॥

अर्थात्—जब तक कि स्वभाव से ही चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब तक ही उपकार करने का मौका है। अवश्य आनेवाली विपत्ति के आ जाने पर फिर उपकार करने का मौका ही कहाँ रहेगा ?

> निजकरनिकरसमृद्ध्या घवसय भुवनानि पार्वणशशाङ्क । सुचिरं इन्त न सहते इतविधिरिह सुस्थितं किमपि॥२॥

धर्थात्—ऐ एनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया को उनली कर ले, क्योंकि यह दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है (तालपर्य यही है कि मौके पर भलाई कर लेना ही आवश्यक है। सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती)।

> श्रयमनसरः सरस्ते क्षितिरुपकर्तुं मधिनामनिशम्। इदमपि सुलभमम्भा भवति पुरा जलधराभ्युद्ये॥३॥

धर्थात् ए तालाब ! तेरे लिए प्यासें के साथ रात दिन भलाई करने का यही मौक़ा है। वर्षाऋतु में तो यही पानी घासानी से मिलने लग जायगा। (तालपर्य यही है कि उपकार करने का मौक़ा हाथ से न जाने देना चाहिए।)

एक बार एक गरीब ब्राह्मण नदी पार कर नगर की तरफ आ रहा था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण की नदी पार से आया जान पूछने लगा:—

'कियन्मात्रं जलं विप्र।' स्त्रर्थात्—ऐ त्राह्मण्। (नदी में ) किनना जल है <sup>१</sup>

कतिपयदिवसस्थायी पूरो दूरोक्ततोपिचरुडरयः। तटिनि ! तटहुमपातिनि ! पातकमेकं चिरस्थायि ॥४॥

श्चर्यात्—हे निद ! प्रचगड वेगवाली श्रीर बहुत ऊँची उठी हुई तेरी बहिया तो कुछ ही दिन रहती है। लेकिन किनारे के दरख़्तों के गिराने की बहनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है।

( ताल्पर्य यही है कि प्रभुता सदा ही नहीं रहती। परन्तु उस समय की की हुई बुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस है। जाती है )।

> इसी प्रकार उसके पहनने के कंटे में लिखा था :— यदि नास्तमिते सूर्ये न दत्तं धनमधिनाम् । तद्धनं नैव जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥५॥

श्रर्थात्—श्रगर सूर्य के श्रस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वालों के। धन नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक यह धन किसके श्रिधकार में चला जायगा। यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुगड़लों पर यह रलोक खुदा था:—

> त्रासादर्द्धमिपत्रासमधिभ्यः किं न दीयते । इच्छात्ररूपे। विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥

श्रर्थात्—यदि एक लुकमा भी मिले तो भी क्यों न उसमें से श्राधा ज़रूरतवालों के दे दिया जाय ? इच्छा के श्रनुसार धन तो कव किसके पास इकट्ठा होगा ? (इसका कुछ पता नहीं है।) इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया :-

जानुद्रमं नराधिप!

श्चर्यात्-हे राजा । घुटनो तक पानी है।

इस उत्तर के 'जानुदन्तं' शब्द में 'दन्नच्' प्रत्यय के प्रयोग की, जो व्याकरण के अनुसार खास तौर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त होता है, सुन कर भोज समभ गया कि यह कोई अच्छा विद्वान् है। परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत की देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। इसी से उसने फिर पूछा:—

#### ' कथं सेयमवस्था ते

श्रर्थात्—(फर) तुम्हारी ऐसी श्रवस्था क्यो है ?

यह सुन पिण्डित भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्वत्ता की जान लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया :—

### न सर्वत्र भवाद्रशाः॥

अर्थात्—सब जगह आप के से (गुण्प्राही) नहीं है। इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रूपये और १० हाथी इनाम<sup>9</sup> दिए।

एक बार रात में श्रचानक आँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा कि चाँदनी के छिटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, और सामने ही श्रकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन मे श्राह्माद

इस पर धर्माध्यच ने दान की बही (रिजस्टर ) में लिखा :— लदां लदां पुनर्वत्तं मत्ताश्च दशदिनतनः । दत्तं देवेन तुष्टेन जानुद्रम्प्रभाषणात ॥

उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरफ अटक गई और थोड़ी देर में उसने यह स्रोकार्ध पढ़ा:—

> यदेतद्दनद्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुरुते । तदाचष्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति यथा॥

श्रर्थात्—चाँद के भीतर जो यह बादल का दुकड़ा सा दिखाई देता है लोग उसे खरगोरा कहते हैं। परन्तु मैं ऐसा नहीं समभता।

संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान चोर राज महल में घुस आया था और राजा के जग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। जब भोज ने दो तीन वार इसी श्लोकार्ध का पढ़ा और अगला श्लोकार्ध उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया और उसने आगे का श्लोकार्ध कह कर उस श्लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी:—

> त्रहं त्विन्दुं मन्ये त्वद्रिविरहाकान्ततरुणो— कटाचोल्कापातव्रणशतकलङ्काङ्किततनुम् ॥

श्रर्थात्—से तो ससमता हूं कि तुम्हारे शत्रुश्रो की विरिष्टिणी स्त्रियों के कटाच रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों जरूम हो गए हैं श्रीर ये उसी के दारा हैं।

अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार पूर्ण कथन को सुनकर भोज बहुत खुश हुआ और उसने प्रातःकाल तक के लिये उसे एक कोठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन सुबह होते ही उसे राजसभा में बुलवाकर १० करोड़ अशर्फियाँ और ८ हाथी इनाम में दिए। १

इस पर धर्माध्यक्त ने दान की बही में जिखाः— श्रमुष्मे चौराय प्रतिनिहतमृख्यप्रतिभये। प्रभुः प्रीतः प्रादादुपरितनपादद्वयकृते। खुवर्णानां केाटीद्श दशनकेाटिक्तगिरी— नकरीन्द्राजप्यष्टौ मदमुदितगुक्षन्मधुलिहः॥

एक वार राजा भोज की श्रापने दान श्रादि का खयाल श्रा जाने से कुछ घमंड श्रा गया। १ यह देख उसके एक पुराने मंत्रो ने राजा विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी। इससे उसका वह गर्व दूर है। गया।

भोज की कीर्ति चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई थी। इसी से एक वार विद्वानों का एक कुटुंब उसकी सभा में द्या उपिथत हुन्ना। उसे देख भोज ने उनमें के वृद्ध विद्वान् के। इस समस्या की पूर्ति करने का व्यादेश किया:—

श्रसारात्सारमु इरेत्

इस पर उसने कहा । दानं वित्ताद्वतं वाचः कीत्तिधर्में। तथायुषः। परोपकरणं कायादसरात्कारमुद्धरेतु ॥

१ इसीले भोज अपने सत्कभें। की प्रशंसा में बार बार यह कहने बगा थाः—

तत्कृतं यत्र केनापि तद्दत्तं यत्र केनचित्।
तत्साधितमसाध्य यत्तेन चेतो न दूयते॥
र उसे देख भाज के एक नौकर ने कहाः—
वापा विद्वान् वाप पुत्रोपि विद्वान्
ग्राई विउषो ग्राइ धुग्रापि विउषी।
काणी चेटी सापि विउषी वराकी
राजन्मन्ये विज्जपुञ्जं कुटुम्बम्॥

अर्थात्—हे राजा ! बाप विद्वान् है और उसका बेटा भी विद्वान् है। मा विदुषी है और उसकी बेटो भी विदुषी है। (यहाँ तक कि साथ की ग़रीब और कानी लौंडी भी पढ़ी-लिखी है। ऐसा मालूम होता है कि ये कुटुम्ब तो विद्या का ढेर ही है।) श्रर्थात्—धन से दान, वाणी से सत्य, श्रायु से कीर्ति श्रीर धर्म तथा शरीर से परोपकार इस तरह श्रसार चीजों से सार चीजों को महण करना चाहिए।

यह सुन राजा ने उसके पुत्र की यह समस्या दी :— हिमालयो नाम नगाधिराजः चकार मेना विरहातुराङ्गी।

इस पर उसने इसकी पूर्ति मे कहा :—
तवप्रतापज्वलनाज्ञगाल
हिमालयो नाम नगाधिराजः।
चकार मेना विरहातुराङ्गी
प्रवालशस्याशरणं शरीरम्॥

श्रर्थात्—जब तेरे प्रताप की श्रिप्त से हिमालय नामक (बर्फीले) पर्वत राज का शरीर गलने लगा तब उसकी, विरह से घबड़ाई हुई स्त्री, मेना ने उसके शरीर का ठढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज पर रख दिया।

इसके बाद राजा ने वृद्ध पिण्डित की स्त्री के। यह समस्या दी:—
'कवण पियावड स्त्रीक '

इस पर उसने कहा:-

जइ यह रावणु जाइ यउ दह मुह इक्कु शरीर । जणुणी वियम्भो चिन्तवइ कवणु पियावउ खीरु॥

श्रर्थात्—जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके १० मुखों श्रीर १ शरीर के। देखकर उसकी माँ घवरा गई और सोचने लगी कि अब इसके किस मुख में दूध पिलाऊँ।

यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू को यह समस्या दी:—
' मद्दं किएठड विलुक्जदं काउ '

तब उसने यह स्रोक पढ़ा:-

काणिव विरद्द करातिइं पइ उडुवियउ वराउ। सिंह श्रचभूउ दिठ्डुमइं किएठइ विलुज्जइं फाउ॥

श्रर्थात्—हे सिख ! श्राश्चर्य है कि कलहान्तरिता नायिका ने श्रपने विरह व्याकुल-पित के बातों में उड़ा दिया श्रौर यह नहीं सोचा कि इसके बाद किसके गले लगूँगो।

इस प्रकार जब चारों की परीक्षा हो चुकी तब भोज ने उन सब के। यथोचित परितेषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस परिडत की कन्या का ध्यान न रहा।

इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु सेवन कर रहा था और एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था उसी समय वह पिख्त की कन्या भी, द्वारपाल के द्वारा अपने आने की सूचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई और राजा की आज्ञा प्राप्त कर बोली:—

> राजन्भोज ! कुलप्रदीप ! निखिलक्ष्मापालचूडामणे ! युक्तं संचरणं तवात्र भुवने छुत्रेण राजाविप । मा भुत्त्वद्वद्गावलाक्षनवशद्भीडाविलद्धः शशी मा भूचेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम् ॥

श्रर्थात्—ऐ राजा भोज । श्रापका ह्रात्रि में भी छत्र धारण कर घूमना उचित ही है। यदि श्राप ऐसा न करें ते। यह चन्द्रमा श्रापके मुख की शोभा के। देख लज्जा।से शीघ ही श्रस्त हो जाय श्रीर वृद्ध विशिष्ठ की पत्नी श्रक्तम्थती का भी पातिव्रत्य खण्डित हो जाय।

उसके इन श्रभिशाय भरे वचनों के। सुन राजा ने वहीं पर उससे विवाह कर लिया। मालवे के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम ने आपस में लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे। परन्तु एक बार भोज ने उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समभ की परीचा लेने का विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास भेज दी:—

हेलानिइलियगःदं कुम्भ पयडियपयाव पसरस्त । सिंहस्समपण समं न विग्गहा नेय सन्धाणं॥

श्रर्थात्—जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हो ऐसे बलवान सिंह की न तो हिरनों से शत्रुता ही होती है न मित्रता ही।

भोज की इस गर्व भरी उक्ति की पढ़कर भीम ने भी जैन विद्वान् गोविन्दाचार्य से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा दिया।

> श्रन्धयसुयाणकाला पुहवी भीमोय निम्मिश्रो विहिणा। जेण सर्यपि न गणियं का गणना तुज्भ इकस्स ॥

श्रर्थात्—श्रंधे राजा के पुत्रों (कौरवों) के कालरूप भीम के। इस पृथ्वी पर ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उसने जब उन सौ भाइयों के। भी नहीं गिना तब उसके लिये तेरे जैसे एक श्रादमी की क्या गिनती है ?

इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा।

एक वार भोज की राज सभा में एक दरिद्र-पिएडत आया और उसने राजा से पूछा—

श्रम्बा तुष्यित न मया न स्तुषया सापि नाम्बया न मया। श्रहमपि न तया न तया वद राजन् कस्य दोषोऽयम्॥ श्रर्थात्—ऐ राजा! न मेरी माँ मुक्तसे खुश होती है न मेरी स्त्री से वह (मेरी स्त्री) भी न मुक्तसे खुश होती है न मेरी माँ से। श्रीर मैं भी न अपनी माँ से खुश होता हूँ न अपनी स्त्री से। करे। इसमें किसका देख है।

इस पर भोज ने समम िलया कि इसका मूल कारण गरीबी है। इस िलये उसने उसे इतना धन दे दिया कि आगे से उसके घर में किसी प्रकार का कलह होने की गुँजाइश ही न रही।

एक वार शीतकाल की रात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे एक दरिद्री के ये वचन सुनाई दिए:—

> शीतेनाध्युषितस्य माघजलविचन्तार्णवे मज्जतः । शान्ताग्नेः स्फुटिताधरस्य धमतः जुत्कामकुचेर्मम ॥ निद्रा काण्यवमानितेव दियता संत्यज्य दूरं गता सत्यात्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शर्वरी॥

श्रधीत्—ठड सहनेवाले, माघ के (काटने वाले) जल के समान चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेवाले, सरदी से शान्त हुई श्रिप्त के फिर से फूँक कर प्रज्वलित करने में फटे हुए (श्रधीत् कांपते हुए) हे।टवाले और भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो श्रपमानित की हुई खी की तरह कहीं भाग गई है और भले श्रादमी को दिए हुए धन की तरह (यह) रात खतम ही नहीं होती है।

इस पर उस समय तो रांजा चुप चाप अपने महल को लौट गया। परन्तु प्रातःकाल होते ही उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर पिछली रात का ठंड सहने का हाल पूछा। इसपर ब्राह्मण बोला:—

> रात्रौ जानुर्दिवा भानुः कृशानुः सन्ध्ययोर्द्वयोः । एवं शीतं मयानीतं जोनुभानुकृशानुभिः॥

अर्थात्—मैंने रात को घुटनों को छाती से सटा कर, दिन को घूप में बैठ कर, और सुबह शाम आग ताप कर— अर्थात् जानु—

घुटने, भानु धूपया सूर्य, श्रोर कृशनु—श्राग की मदद से सरदी को निकाला है।

इस उक्ति को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख मुहरे इनाम दी। इस पर उसने फिर कहा:—

> धारियत्वा त्वयात्मानं महात्यागाध्वनाधुना । मोचिता बलिकर्णाद्याः सचेतो गुप्तिवेश्मनः॥

श्रर्थात्— तू ने इस संसार में श्राकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैंद स्नान में बन्द पड़े राजा बिल श्रीर कर्ण श्रादि को श्रपने श्रतुल दान के रस्ते से बाहर कर दिया है।

(इसका तात्पर्य यही है कि लोग जिन गुणों के कारण राजा बिल ख्रोर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ गया है। इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं) इस पर भोज ने ब्राह्मण को नमस्कार कर कहा कि हे विप्र! आप की इस उक्ति का मूल्य देने में मैं सर्वथा ही असमर्थ हूँ।

एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर मे जा रहा था उस समय उसकी दृष्टि पृथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए एक ग़रीब श्रादमी पर जा पड़ी। उसे देख राजा ने कहा:—

निय उयर पूरणम्मि य श्रलमत्या किंपि तेहि जाएहिं।

त्रर्थात्—जो पुरुप श्रपना ही पेट नहीं पाल सकते उन के पृथ्वी पर जन्म लेने से क्या फायदा है ?

यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :---

सुसम्त्या विद्व न परोवयारिणो तेहि वि नहि किंपि।

अर्थात्— जो समर्थ हो कर भी दूसरे का मला नहीं कर सकते उनके पृथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है ? इस पर राजा ने फिर कहा:-

परपत्थगापवत्तं मा जगणि जगेसु परिसं पुत्तं।

अर्थात्— हे माता ! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को जन्म ही न दे।

यह सुन वह पुरुष बोला :-

मा पुह्वि माधरि जासु पत्थण भङ्गो कन्नो जेहिं।

अर्थात्—हे पृथ्वी! तू याचकों की प्रर्थना पर ध्यान न देने वाले पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर।

उस गरीब विद्वान की इन उक्तियों को सुन राजा ने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा—मैं शेखर नाम का किव हूँ। परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना किठन जान आपके दर्शन के लिये मैंने यह मार्ग श्रहण किया है। उसकी बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की और उसे बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट कर दिया।

ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस किव के वचन सुन कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाला। इस पर उसने कहा:—

निर्वाता न कुटी न चाग्निशकटी नापि द्वितीया पटीं वृत्तिनारभटी न तुन्दिलपुटी भूमौ च घृष्टा कटी। तुष्टिनेंकघटी प्रिया न वधुटी तेनाप्यहं संकटी॥ श्रीमद्भोज! तब प्रसादकरटी भङ्का ममापत्तटीम्।

अर्थात्—मेरी मोंपड़ी दूटी हुई है, इससे उसमें हवा की रोक भी नहीं है, मेरे पास तापने के लिये अंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, मैं नाच कूद कर गुजारा भी नहीं करता हूँ, सेरे पास श्रोढ़ने बिछाने को भी नहीं है (इसी से) पृथ्वी पर पड़े रहने के कारण मेरी पीठ विस गई है, मुक्ते वड़ी भर भी श्राराम नहीं मिलता, मेरी स्त्री भी मुक्ते नहीं चाहती, इससे मैं श्रीर भी दुखी हूँ। परन्तु हे भोज ! श्रापकी कृपा से मिला हुआ यह हाथी (अब) मेरे संकटकपी नदी के तट का (श्रवश्यही) तोड़ डालेगा।

यह सुन राजा ने उसकी रारीबी की हालत को ताड़ लिया श्रीर उसे ११ हजार श्रशर्फियाँ इनाम में दीं।

ऐसा भी कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुटुम्ब-सिंहत महाकाल के मिन्दर में सोया हुआ था। इतने में उसका लड़का भूख से व्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख किन व अपनी खी से कहा:—

> पातानेतात्रय गुणवति । ग्रीष्मकालावसानं यावत्तावच्छमय रुदतो येन केनाशनेन । पश्चादम्भोधररसपरीपाकमासाद्य तुम्बी-कुष्माएडी च प्रभवति यदा के वयं भूभुजः के ॥

अर्थात्—हे सममदार भाया ! तू इन बच्चो को कुछ न कुछ खिलाकर इस गरमी के मौसम को गुजार दे। फिर जब बरसात मे तुम्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक सुखी हो जाँयगे।

संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में वहाँ पर मौजूद था। इसी से उसने कवि के उन सन्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना धन

<sup>े</sup> इस रखोक में ११ जगह श्रनुश्रास होने के कारण ही भीज का उसे ११ हज़ार मुहरें देना लिखा गया है।

दिया कि वह एक बहुत बड़ा श्रमीर हो गया। इस पर किव ने कहा:—

> भेकैः केाटरशायिभिर्म् तिभिव क्ष्मान्तर्गतं कच्छ्पैः पाठीनैः पृथुपद्भपीठलुठनाद्यस्मिन्मुदुर्मू चिञ्जतम् । तस्मिञ्जुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तच्चेष्टितं येनाकुम्भनिमन्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥

अर्थात्—जिस सूखे हुए तालाब के दलदल मे रहने वाले, मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए प्रथ्वी खोदकर उसके अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, उसी तालाब पर वे मौसम के बादल ने आकर वह काम किया कि जिससे इस समय जंगली हाथियों के भुड़ भी उसके सिर तक ऊंचे पानी में घुस कर जल पान करते हैं। (इसका ताल्पर्य यही है कि हे राजा! अब तक मेरा कुटुम्ब मूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने अचानक धन देकर मुमें इतना मालामाल कर दिया है कि जिससे अब मैं भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ। )

एक वर्ष गुजरात में घोर श्रकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा श्रव्य श्रीर घास की कमी के कारण दुखी हो गई। इसी समय वहाँ के राजा भीम को सूचना मिली कि मालवे का राजा भोज गुजरात पर चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई श्रीर उसने श्रपने डामर नाम के सान्धि-विश्रहिक-मंत्री (Minister of Peace and War) को, जो जाति का नागर ब्राह्मण श्रीर बड़ा ही बुद्धिमान था, बुलाकर श्राह्मा दी कि वह जैसे हो वैसं भोज को इस

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति का ग्रन्थोक्ति कहते हैं।

कार्य से रोके और यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभौता कर लं। यह डामर बड़ा ही बद शकल था। इसी से जब वह ओज के पास पहुँचा तब उसे देख मोज ने हॅसी में पूछा:—

यौष्माकाधिपसन्धिविग्रहपदे दूताः कियन्तो वद् ।

श्रर्थात्—तुम्हारे राजा के यहाँ संाधि-विग्रहिक के काम को कुरने वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत है ?

> डामर भी राजा के श्रभिप्राय को ताड़कर बोला:— माद्रशा बहवेापि मालवपते ! ते सन्ति तत्र त्रिधा। प्रेष्यन्तेऽधममध्यमोत्तमगुणप्रेदानुरूपंकमात्।

श्रर्थात—हे मालवनरेश वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत है। परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं श्रीर उत्तम, मध्यम, श्रीर श्रधम के हिसाब से जैसा श्रगला पुरुष होता है वैसा हो दूत उसके पास भेजा जाता है।

कवि कहता है कि--

तेनान्तः स्मितमुत्तर विद्धता धाराधिपो रक्षितः।

त्रर्थात्—उसके इस प्रकार व्यक्त भरे उत्तर को सुन धारा का राजा भोज ख़ुश हो गया।

(इसका तात्पर्य यही है कि यदि भोज डामर को अधम दूत सममता है तो स्वयं भी गुजरातवालों को नजरों मे अधम नरेश सिद्ध होता है। परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी।

इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई और भोज स्वयं भी सफ सफाकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। एक ने कहा:—

हे भोज ! तेरी चढ़ाई का हाल सुनकर चेाल,

श्रंध्र, कर्णाट, गुजरात, चेदि झौर कन्नौज के राजा भी घवरा उठते हैं।

दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने में कोकरा, लाट, कलिङ्ग श्रीर केशित देश के राजा, रात के सोने की जगह पर कब्जा करने के लिये, श्रापस में लड़ा करते हैं। दू

इसी प्रकार कुछ चारण (सैनिकों को) चित्रपट दिखलाकर उत्सा-हित करने लगे। इन चित्रपटो पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया। उसका भाव यह था:—

'जेलखाने मे एक स्थान पर, सोते हुए राजा तैलप को किसी दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा। इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहा कि तू तो अभी नया ही आया है। परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से हमारे काम मे आ रहा है। इसिलये मैं तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ सकता।'

उस चित्रपट के। देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में इसका भाव तो बहुत ही अञ्चा है, परन्तु इसमे एक मूल रह गई है और वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको

भौताः क्रोड पये।धेविंशति निवसते रम्प्रमम्प्रोगिरीन्द्रे। कर्णाटः पट्टबन्ध न भजति भजते गूर्जरो निर्भराणि। चेदिलेंतीयतेस्त्रैः तितिपतिष्ठभटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जो। भोज! त्वत्तन्त्रमात्रप्रसरभयभरव्याकुलो राजलोकः॥

कोणे कौद्धणकः कपाटिनकटे लाटः किलक्नोक्सणे । त्वं रे काेशल ! नृतनो मम पिताप्यत्रोषितः स्थिण्डिले । इत्थं यस्य विवर्द्धितो निशिमिथः प्रत्यिथनां संस्तर स्थानन्यासमुवा विरोधकलहः कारानिकेतिकृतौ ॥

पहचान के लिये, सूली पर टॅगा राजा मुझ का मस्तक भी अवश्य होना चाहिए था। इस मर्मभेदी वचन का सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई का इरादा छोड़ तैलगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी । इसी समय

9 ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने के लिये राजा भोज नगर के बाहर पड़ाव डाल चुका था उस समय डामर उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पूछा:—

'कहो भीमडिया नाई क्या करता है ?'

इस पर डामर ने जवाब दिया:-

'उसने औरों के सिर तो मूंड डाले हैं, सिर्फ एक का सिर भिगोकर रक्खा हुआ है, से। उसे भी अब मूंड डालेगा।' यह सुन भोज चुप हो गया और उसने एक चित्रपट लेकर डामर के। दिखलाया।। इसमें कर्णाटनरेश की खुशामद करते हुए राजा भीम का चित्र बना था। उस चित्रपट के। देख डामर ने कहा:—

भोजराज ! मम स्वामी यदि कर्णाटभूपतेः । कराकृष्टो न पश्यामि कथं मुञ्जशिरः करे॥

भ्रथीत्—हे राजा भोज ' यदि वास्तव में ही इस चित्रपट में मेरा स्वामी कर्णाट के राजा (तैलप) के द्वारा खीचा जा रहा है तो तैलप के हाथ में राजा मुझ का मस्तक क्यों नहीं दिखाई देता ?

यह सुन भोज की पुराना वैर याद श्रागया श्रीर उसने गुजरात की चढ़ाई का विचार छोड़ कर्याट पर चढ़ाई करने का विचार कर जिया।

यह भी लिखा मिलता है कि डामर ने भोज से कहा था :--

सत्यं त्वं भोजमार्तगड ! पूर्वस्यां दिशि राजसे । सूरोपि लघुतामेति पश्चिमाशावलम्बने ॥

श्रर्थात्—हे भोजरूपी सूर्य । तू सचही पूर्व दिशा ( माजवे) में शोभा पाता है। पश्चिम में ( गुजरात की तरफ़ ) जाने से तो। श्रसस्ती सुरज का श्रताप भी घट जाता है। डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर भूठी खबर दी कि तैलप स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर यालवे पर चढ़ा चला आता है। यह सुन भोज घबरा गया। इतने ही मे डामर स्वय भीम का एक बनावटी पत्र लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमे लिखा था कि हमने मालवे पर चढ़ाई करने के इरादे से मार्ग के ओगपुर नामक नगर मे पड़ाव डाला है। उसे पढ़ भोज की रही सही हिम्मत भी जाती रही और वह डामर से भीम की इस चढ़ाई के। हकवाने की प्रार्थना करने लगा। अन्त में उस के बहुत कुछ कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट किया और इसकी एवज मे भोज के दिये हाथी और हथिनी के। लेकर वह गुजरात लौट गया।

राजा भीम भी अपने मत्री की इस चतुरता के। जानकर बहुत प्रसन्न हुआ।

एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अर्जुन ने राधावेध किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं। यह सोच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद जब इस कार्य का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तब उसने नगर भर में उत्सव मनाने और दूकाने सजाने की डौंडी पिटवा दी। परन्तु एक तेली और एक दरजी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़े जाकर उसके सामने लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज! आपने अभ्यास करके भी ऐसा कीन सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी ख़ुशी मनाई जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा को बड़ा आरचर्य हुआ और उसने उन्हें अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी।

इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने का एक ऊँचे

मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सकाई से तेल को घार गिराई कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ सॅकड़े मुँह का बरतन लवालब भर गया। परन्तु तेल की एक बूॅद भी बाहर न गिरी। इसके बाद दरजो ने खड़े होकर और हाथ में सूई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि वह पृथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिरो गई।

यह देख राजा भोज का उत्साह शिथिल पड़ गया श्रीर उसने उस उत्सव के। बन्द करवा दिया।

भाज के राधावेध के विषय में कवि कहता है :—
भोजराज मया ज्ञात राधावेधस्य कारणम्।
धाराया विपरीत हि सहतेन भवानिति॥

अर्थात्—हे राजा भाज ! आपके 'राधा' वेध करने का कारण मैने जान लिया। आप 'धारा' के विपरीत ( उलटा ) होनं से ही उसे सहन नहीं कर सकते हैं।

एक रोज राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतने में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ो, जा कह रहा था:—

'मेरा जन्म व्यर्थ ही गया, क्योंकि न तो मैंने युद्ध मे वीरता ही दिखलाई न गार्हस्थ्य सुख ही भोगा।'

<sup>9</sup> धारा नाम की वेश्या अपने पित अग्निवेताल के साथ जाकर लक्कापुरी का नक्तशा ले आई थी। उसी नक्तशे के अनुसार इस नगरी की स्थापना की गई और उसी वेश्या की इच्छानुसार इसका नाम धारा रक्ला गया था।

<sup>(</sup> प्रवन्ध चिन्तामणि )

यह सुन राजा ने दूसरे दिन प्रातःकाल उसे सभा में बुलवा कर पूछा कि कहा तुम में कितनी शक्ति है ? इस पर वह बोला :—

देव ! दीवात्सवे जाते प्रवृत्ते,दन्तिनां मदे । एकञ्जत्र करेम्येव सगौड दिव्यापथम्॥

अर्थात्—हे राजा । दीपोत्सव हो जाने और हाथियों के मद के बहना प्रारम्भ करने (वर्षा ऋतु के बीतने) पर गाँड़ देश से लेकर दिस्सापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ।

उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे अपना सेनापति।बना लिया।

इसके कुछ दिन बाद जिस समय गुजरात का राजा भीम सिधविजय मे लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अगाहिल पाटण को नष्ट श्रष्ट कर डाला और वहाँ के राज महलो को गिराकर उनके स्थान पर कौड़ियाँ बो दीं। इसके बाद वह शत्रुओं से जयपत्र लिखवाकर मालवे को लौट आया।

एक बार राजा भोज श्रीर कुलचन्द्र छत पर बैठे थे श्रीर सामने ही श्राकाश मे चन्द्रमा श्रपनी पूर्ण कलाश्रों से शामित हो रहा था। राजा ने उसकी तरफ देखकर कहा:—

> येषां वत्तमया सह ज्ञणमिव ज्ञिपं ज्ञपा जीयते। तेषां शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव सन्तापकृत्॥

<sup>े</sup> उस समय यह भाववे का सिका था। परन्तु भोज ने कुल्चन्द्र का वहाँ पर कौडियाँ बोना पसन्द न किया।

कौडियाँ बोना जिखकर जेखक ने क्या ताल्पर्य दर्शाया है इसके पूरी तौर से समझने में इम असमर्थ हैं।

श्रर्थात्—जो पुरुष श्रपनी प्यारी स्त्री के साथ रहकर रात को एक च्राण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। परन्तु विरही पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है।

इस पर कुलचन्द्र ने कहा:-

श्रस्माकं तु न वल्लभा न विरहस्ते ना भयम्रंशिना-मिन्दू राजति दर्पणाकृतिरसौ नोष्णो न वा शीतलः।

श्चर्थात्—हमारे तो न स्त्री ही है न विरह ही। इस लिये यह दर्भेण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही मालूम होता है न गरम ही।

इस डिक से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम में दी।

गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालवनरेश भोज की सभा
मे रहा करता। था उसका नाम डामर (दामोदर) था। वह जब मालवे
से लौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की गशंसा कर भीम को
और इसी तरह वहाँ से लौट कर मालवे आने पर भीम की तारीफ कर
भोज को चिकत कर देता था। इससे दोनो ही राजा एक दूसरे को
देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का
बहुत आग्रह किया। इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश मे भोज
की सभा मे ले गया। इसी से भोज उसे न पहचान सका,
और डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का आग्रह
करने लगा। यह देख डामर ने कहा कि महाराज! राजा स्वाधीन होते
हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता।

<sup>ै</sup> अवन्ध चिन्तामिं की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या के ही उसे ब्याह देना जिखा है।

इसिलये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परन्तु जब भोज ने भीम की आकृति आदि के वाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ इशारा कर कहा कि—

पषाकृतिरयं वर्ण इदं रूपिमद् वयः। श्रन्तरं चास्य भूपस्य काचचिन्तामणेरिव॥

श्रर्थात्—उसकी ऐसे ही श्राकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामणि (राजा) है श्रीर यह काच (गरीब) है।

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु जैसे ही उसने उस ब्राह्मण की तरफ गौर से देखा, वैसे ही उसके खड़ों मे राज-चिह्नो को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्त श्रभी यह सन्देह दृढ़ न होने पाया था कि डामर अस्ती बात को ताड़ गया श्रीर उसने भट पट पास खड़े उस ब्राह्मण की तरफ इशारा कर कहा कि बाहर जाकर भेंट की सब चीजें जल्दी ले आओ। यह सुन वह भी तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया। इसी समय डामर ने वहाँ पर उपस्थित की हुई भेट की वस्तुत्रों का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे क़ुछ देर के लिये भोज का ध्यान उधर खिच गया। परन्तु थोड़ी ही देर मे जब भोज का ध्यान फिर उस ब्राह्मण की तरफ गया तब उसने डामर से उसके लौटने में विलम्ब होने का कारण पूछा। इस पर डामर ने हॅसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। यह सुन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा। परन्तु डाभर ने उसे समभा दिया कि भीम के लौटकर निकल जाने का पहले से ही पूरा पूरा प्रबन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके हाथ त्राना कठिन ही नहीं त्रसम्भव है। यह सुन भोज चूप हो रहा।

एक बार. राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल नाम का कवि भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा:—

> किं कारण चु धनपाल ! मृगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति भुवं वराहाः॥

अर्थात्— ऐ धनपाल ! क्या सबब है कि हिरन तो आस्मान की तरफ कूदते है और सुअर जमीन खोदते हैं ?

इस पर धनपाल ने उत्तर दिया:-

देव ! त्वदस्त्रचिकताः श्रयितुं खजाति-मेके मृगाङ्कमृगमादिवराहमन्ये ॥

श्रर्थात्—ऐ राजा । तेरे श्रस्त से घत्ररा कर हिरन तो श्रपने जाति वाले, चन्द्रमा, के हिरन का श्रीर सुश्रर पृथ्वी को उठने वाले विष्णु के वराह श्रवतार का सहारा लेना चाहते हैं। इसी से ऐसा करते हैं।

इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया और उसके घायल होने पर धनपाल से उस दृश्य का वर्णन करने को कहा। यह सुन वह बोला:—

रसातलं यातु तवात्र पौरुष कुनीतिरेषा शरणोद्यदोषवान् । निहन्यते यद्दबलिनापि दुर्बलो हहा महाकष्टमराजकं जगतु॥

श्चर्थात्—तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा-गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। श्रक्तसोस दुनिया में कोई पूछने बाला नहीं है। इसी से बलवान दुर्बलों को मारते हैं।

यह सुन भोज को क्रोध चढ़ आया। इस पर धनपाल ने कहा:—

वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभद्मणात । तृणाहाराः सदैवेते हन्यन्ते पशवः कथम् ॥

अर्थात्—मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह मे ले लेने से लोग उसे छोड़ देते हैं। परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही तृए (घास) खाते हैं। ऐसी हालत मे ये क्यों मारे जाते हैं ?

धनपाल को इस नई उक्ति को सुन भोज ने उसी दिन से शिकार करना छोड़ दिया।

इसके बाद जब ये लोग शिकार से लौटे, तब मार्ग में भोज की दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बँधे और मिमियाते हुए एक बकरे पर जा पड़ी। उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा कि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है:—

> नाहं स्वर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया। सन्तुष्टस्तृणभक्तणेन सततं साधो! न युक्तं तव॥ स्वर्ग याति यदि त्वया विनिहिता यञ्चे भ्रुवं प्राणिनो। यञ्च कि न करोषि मातृपितृभिः पुत्रैस्तथा बान्धवैः॥

श्रर्थात्—न तो मुफे स्वर्ग के मुख की ही इच्छा है, न मैंने इसके लिये तुमसे प्रार्थना ही की है। मैं तो सदा घास खाकर सन्तोष कर लेता हूँ। इस पर भी ऐ भले श्रादमी (तू मुफे मारता है) यह ठीक नहीं है। यदि वास्तव मे ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीव स्वर्ग को जाते हैं, तो तू श्रपने मा बाप, लड़के श्रीर रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्यो नहीं कर लेता?

यह सुन राजा को बड़ा श्राश्चर्य हुआ। इस पर उसने फिर कहा:—

> यूपं कृत्वा पश्रम्हत्वा कृत्वा रुधिरकर्दमम्। यद्ये वं गम्यते स्वर्गे नरकं केन गम्यते॥

अर्थात्—खम्बा खड़ा करके, पशुष्टों की मारके और खून का कोचड़ करके ही यदि स्वर्ग में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस तरह जाया जाता है?

वास्तव म द्खा जाय तो-

सत्यं यूपं तपो हाक्षिः कर्माणि समिधो सम। श्रहिसामाहतिं दशादेवं यक्षः सतां मतः॥

अर्थात्—सत्य ही यूप (बिल के पशु के। बाँधने का खम्भा) है, तप ही अग्नि है, और अपने कर्म ही लकड़ियाँ है। (ऐसा समफ कर) उसम अहिसा की आहुति देनी चाहिए। यही सत्पुरुषों का माना हुआ यज्ञ है।

इन जिंकियों की सुनकर भीज का मन भी उस तरफ से हट

एक बार धनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल में बैठे धुए भोज को अपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमे एक श्लोक यह था:—

> श्रभ्युद्दध्वता वसुमती दिलत रिपूरः। कोडीकृता बलवता बिलराजलक्ष्मीः॥ एकत्र जन्मनि कृतं तद्नेन यूना। जन्मत्रये यद्दरोत्पुरुषः पुरागः॥

अर्थात्—पृथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुष्ट्यों से बचा लिया या वराह अवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की छाती फाड़ डाली ( या चृसिह अवतार धर हिरण्यकशिपु का पेट चीर डाला ) बलवानों की राज-लक्ष्मी छीन ली ( या राजा बिल का राज्य ले लिया ) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे वहीं काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले।

यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुत्रा श्रौर उसने इसकी एवज मे उसे सुवर्ण से भरा एक कलसा पारितोषिक मे दिया।

कुछ देर बाद जब राजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि दरवाजे के पास बनी, कामदेव ओर उसकी स्त्री रित की सूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति मे रित के हाथ पर ताली देते हुए और हॅसते हुए कामदेव का वित्र बना था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने का कारए पूछा। इस पर उसने कहा:—

सपव भुवनत्रयप्रधितसयमः शङ्करो । विभित्तं वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम् ॥ स्रोतेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं । करेणपरिताडयअयति जातहासः स्मरः ॥

त्रभीत्—यही वह महादेव है, जिसका संयम (इन्द्रियों का दमन) तीनों लोको में प्रसिद्ध था। और इसीने एकबार हमकी जीता था। परन्तु अब स्त्री के वियोग से घबरा कर पार्वती को अपने शरीर के साथ ही (अर्घनारीश्वररूपसे) धारण करता है। इस प्रकार हॅसता हुआ और रित के हाथ पर ताली देता हुआ कामदेव अपनी जीत दिखला रहा है।

एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादेव के भृङ्गी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति के देखकर धनपाल से इसका कारण पूछा। इस पर धनपाल ने कहा :—

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जैन मतानुयायी हो जाने के कारण ही धनपाल ने हिन्दुधों की गोभक्ति पर भी कटाच किया है:—

श्रमेध्यमश्नाति विवेकश्रस्या स्वनन्दनं कामयतेति सक्ता। खुराग्र श्टङ्के विनिहन्ति जन्तून्गोर्वन्यते केन गुणेन राजन्॥

दिग्वासा यदि तिक्तमस्य घनुषा तचेत्कृतं भस्मना।
भस्माथास्य किमङ्गना यदि च साकाम पुनर्देष्टिकिम्॥
इत्यन्योन्यविरुद्धचेष्टितमहो पश्यिक्तजस्वामिनो।
भृङ्गी सान्द्रशिरापिनद्वपरुष धत्तेस्थिशेषंवपुः।

श्रर्थात्—गाय स्वयं वे समभ होने के कारण श्रपवित्र चीज़ की खा जाती है, श्रपने पुत्र से गर्भाधान करवा जेती है, श्रीर खुरों तथा सीगों से प्राणियों की मारती है। फिर भी हे भोज! न मालूम उसके किस गुण को देखकर जोग उसे नमस्कार करते हैं!

पयः प्रदानसामार्थ्याद्धन्द्याचेन्माहिषी न किम्।
विशेषो दृश्यते नास्या महिषीतो मनागपि॥
धर्यात्—यदि दूध देनेवाली होने से ही गाय प्रजनीय है तो फिर भैंस
भी क्यों नही पूजनीय है ? भैंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं खाती।

कहते हैं कि धनपाल के प्रभाव में श्राकर ही एक बार राजा भोज ने महाभारत की निन्दा करते हुए कहा था :—

> कानीनस्य मुनेः स्व बान्धववध् वैधव्यविश्वंसिनो । नेतारः किल पञ्च गोलकसुताः कुण्डाः स्वयं पाण्डवाः । तेऽमी पञ्चसमानयोनिनिरताः ख्यातास्तदुत्कीर्तनं । पुण्य स्वस्त्ययनं भवेद्यदि नृणां पाषस्य कान्यागतिः ॥

ग्रथांत—स्वयं कन्या से उत्पन्न हुए श्रीर ग्रपने भाई की खियों के विधवापन को दूर करने वाले वेदवच्यास के बनाये महाभारत के नायक वे ही पाँच पायडव हैं, जो श्रपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए पयड़ के लड़के होने के साथ ही उसके जीते जी उसकी भार्याश्रों में दूसरे पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक ही खी के पति हैं। ऐसी हालत में भी यदि उसके पढ़ने से पुरुष श्रीर कल्याय होता है तो पाप का रास्ता कीन सा है ?

अर्थात—यदि महादेव नंगे रहते हैं (इन्होने सब कुछ छोड़ दिया है) तो फिर इन्हें धनुष रखने से क्या प्रयोजन है ? यदि इन्हें धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्यों मलते हैं ? यदि भस्म ही मलना है तो छी (पार्वती) के। क्यों साथ लिए रहते हैं ? और यदि यह भी जरूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ? इस प्रकार अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों के। देख कर छढ़ने से ही मुझी की नसे निकल आई हैं और बदन में हड्डी ही हड्डी रह गई है।

एकबार धनपाल किंव ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में यह श्लोक कहा:—

> धाराधीश धरामहीशगणने कौतूहलीयानयं। वेधास्त्वद्गणनां चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि। सैवेयं त्रिदशापगा समभवत्त्वत्तुल्य भूमीधवा-भावात्तत्यजतिस्म सेायमवनीपीठे तुषाराचलः॥

अर्थात्—ऐ धारेश्वर ! राजाओं की गिनती करने की इच्छा से, ब्रह्मा ने (पहले पहल ) तेरा नाम लेकर आकाश में खिड़िया से एक लकीर खीची। वही आकाशगङ्गा (Milky Way) केनाम से प्रसिद्ध हुई। परन्तु उराके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से उसने वह खिड़्या फेक दी। वही पृथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम से पुकारी जाने लगी है।

इस त्रातिशयोक्ति को सुनकर सभा में बैठे हुए श्रान्य पिछत हँसने लगे। यह देख धनपाल ने कहा:—

> शैलैर्बन्धयतिस्म वानरहृतैर्वात्मीकिरम्भोनिधिं व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते ।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> धतुष की आवश्यकता तो धनादिक की रचा के वित्ये होती है।

वस्तु प्रस्तुतमेव किंचन वयं ब्रूमस्तथाप्युचकै-लेकिायं इसति प्रसारितमुखस्तुभ्यं प्रतिष्ठे नमः॥

अर्थात्—वाल्मीकी ने बन्द्रों के लाये हुए पहाड़ों से और व्यास ने अर्जु न के तीरों से समुद्र मे पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन मे किसी को अतिशयोक्ति नजर नहीं आई। हमने तो जो कुछ कहा है उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हॅसते हैं। इसलिये ऐ बड़ाई! तुमे नमस्कार है। (यानी वाल्मीकि और व्यास बड़े थे, इसी से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता।)

एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि आजकल वह कान सी पुस्तक तैयार कर रहा है। इस पर उसने कहा:—

त्रारनालगलदाहराङ्कया मन्मुखादपगता सरस्वती । तेन वैरिकमलाकचग्रहव्यग्रहस्त न कवित्वमस्तिमे॥

अर्थात—ऐ शत्रुओं की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले नरेश! मेरे (जैनमतानुसार) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने वाली सरस्वती जल जाने की अशङ्का से मेरे मुँह से निकल कर चली गई है। इसी से (अव) मुक्तमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है।

एक रोज़ सीता<sup>9</sup> नाम की एक भटियारिन विजया नाम की अपनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई और बोली:—

<sup>4</sup> यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एक बार, सूर्येश्रहण के मौके पर एक यात्री वहाँ त्राया और उसे रोटी बनाने का कह कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये तालाव की तरफ़ चला गया। इसके बाद जब वह जप समाप्त कर और उस मंत्र से अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल पी वापिस लौटा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्ला। परन्तु

शौर्य शत्रुकुलत्त्याविध यशो ब्रह्माग्रङभाग्रङाविध-स्त्यागस्तर्कुकवाञ्चिताविधिरियं त्तोगी समुद्राविधः। श्रद्धा पर्वतपुत्रिकापतिपद्द्वन्द्वप्रमाणाविधः श्रीमन्द्रोजमहोपतेर्निरविधः शेषो गुणानां गणः॥

अर्थात्—हे भोज ! रात्रुकुल का नारा कर डालना ही ताकत की सीमा (अवधि) है । ब्रह्माग्डरूपी पात्र का भर जाना ही यरा की सीमा है। एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना ही दान की सीमा है। समुद्र ही पृथ्वी की सीमा है। पार्वतीपित के चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है।

यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावरय-मयी विजया की तरफ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वर्णन करने की आज्ञा दी। यह सुन उसने कहा:—

> उन्नाहिश्चबुकाविधर्भुजलताम् लाविधस्सम्भवे। विस्तारो हृद्याविधः कमलिनी सूत्राविधः संहृतिः । वर्णः स्वर्णकथाविधः कठिनता वज्राकरक्ष्माविध-स्तम्बङ्गयाः स्तनमण्डले यद्परं लावण्यमस्ताविधः ॥

खानाखाते ही उस पुरुष को कै हो गया और साथ ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख सीता ने सेचा कि यह एक मालदार आदमी है। इसिलये लोग अवश्य यही सममेंगे कि मैंने, लोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया है। इस प्रकार का कलक्क का टीका लगवाने से तो यही अच्छा हो कि इसके मरने के पहिले ही मैं भी अपने प्राण दे हूँ। यह सोच और भोजन को विषेता समक्स सीता ने उस पुरुष के कै में निकला हुआ भोजन खा लिया। परन्तु उसमें वही अभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुआ था जो संयोग से सीता के पेट में पच गया। इससे वह विदुषी हो गई।

अर्थात्—इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड़ी तक है, उत्पन्न होने की सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, आपस की निविड़ता को सीमा कमल के तन्तु तक है (अर्थात् दोनों के बीच की जगह में कमल का तन्तु आवे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा), इसके रंग की सीमा सोने के रग तक है और इसकी कठोरता की सीमा हीरा पैदा करने वाली पृथ्वी तक है। परन्तु स्त्री के स्तनों पर जो अनोखा लावर्य होता है उसकी सीमा ही नहीं है।

यह सुन भोज की बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने यह श्लोकार्ध कहा:—

किं वर्ण्यते कुचद्रन्द्रमस्याः कमलचतुषः

अर्थात्—इस कमल की सी आँखवाली स्त्री के दोनो स्तनों की कहाँ तक तारीफ की जाय। इस पर विजया ने उसी श्लोक का उत्तरार्ध बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया:—

सप्तद्वीपकरब्राही भवान् यत्र करप्रदः॥

अर्थात्—सातों द्वीपों से कर (खिराज) लेनेवाले आप भी जहाँ पर कर (हाथ और खिराज) देते हैं (या देने के। तैयार हैं)।

यह सुन राजा बोला :--

प्रहतमुरजमंद्रभ्वानवद्भिः पयोदैः कथमलिकुलनीलैः सैव दिग्सप्ररुद्धा ॥

अर्थात्—बजाए हुए मुरज (मृदंग) की सी गम्भीर ध्विन वाले और भवँरो के से नीले रंग के बादलों ने वही दिशा क्यो रोकी है ?

इस पर विजया ने कहा:-

प्रथम विरह्रखेदम्लायिनी यत्र वाला वस्तति नयनवान्तैरश्रुभिधैतिवक्रा ॥

अर्थात्—उस दिशा में पहली वार के विरह से कुम्हलाई हुई

श्रौर श्राँखों से निकले श्राँसुश्रों से धुल गया है मुंह जिसका ऐसी स्त्री रहती है।

यद्यपि भोज विजया के रूप और गुणो पर आसक्त हो रहा था तथापि सभा के यथासमय विसर्जन होने मे विलम्ब देख उसने फिर यह स्रोकार्ध कहा:—

## सुरताय नमस्तस्मै जगदानन्ददायिने।

त्रर्थात्—जगत् का त्रानिन्दत करनेवाली उस काम-क्रीड़ा का नमस्कार है।

यह सुन विजया ने उत्तर दिया :—

त्रानुषङ्गिफल यस्य भोजराज भवादृशाः॥

अर्थात्—हे भोज ! जिसका नतीजा आप जैसो को उत्मित ( या प्राप्ति ) है।

इस उत्तर के। सुन राजाभोज निरुत्तर हो गया। श्रौर उसने विजया के। श्रपनी रखेल स्त्री बना लिया। १

त्रतं कलङ्क श्रङ्कार ! करस्पर्शनतीलया । चन्द्र ! चएडीश निर्माल्यमस्ति न स्पर्शमहंसि ॥

श्रर्थात्—कलङ्क ही है श्रङ्कार जिसका ऐसे श्रो चन्द्रमा ! तू मुक्ते मत छू। तू महादेव का निर्माल्य है, इसिलये तेरा छूना उचित नहीं है ।

शास्त्रानुसार शिव पर चढ़ी चीज़ अग्राद्य समभी जाती है श्रौर चन्द्रमा शिव के मस्तक पर रहता है।

<sup>4</sup> प्रबन्ध चिन्तामणि में विजया की चन्द्र के प्रति यह उक्ति भी दी गई है:—

एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्रार्थना की कि या तो खेताम्बर जैन भी मयूर कि के दिखलाए चमत्कार के समान ही कोई सिद्धि दिखलावे या उनके इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज ने मानतुङ्गाचार्य की खुलवाकर कहा कि या तो तुम हमें कोई सिद्धि दिखलाओं या इस नगर से भाग जाओ। यह सुन वह विद्वान् युगादिदेव के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया और अपने शरीर के। ४४ लोहे की श्रृङ्खलाओं से बँधवा कर 'भक्तामरस्तोत्र' बनाने लगा। जैसे जैसे उसका एक एक श्रोक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की एक एक श्रृङ्खला दृट दृट कर नीचे गिरने लगी। अन्त मे ४४ श्रोकों के समाप्त हो जाने एर वह बिलकुल निर्वन्धन हो गया और इसके बाद मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया।

एक रोज राजा भोज सभा में बैठकर अपने यहाँ के पिएडतों की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के पिएडतों का भी जिक्र आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से पिएडत वहाँ नहीं हो सकते। यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, औरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बालक और चरवाहे तक विद्वान होते हैं।

इसके बाद जब वह गुजराती अपने देश की लौटा तब उसने भोज की सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम को कह सुनाया। यह सुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या की और उसके साथ ही एक विद्वान की चरवाहे के वेश में मालवा जाकर भोज से मिलने की आज्ञा दी। कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस चरवाहे के वेश की धारण करने वाले परिडत ने राजसभा में जाकर भोज की प्रशंसा करते हुए कहा:—

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> देखो मयूर का वृत्तान्त ।

भोयपहु गति करादुलउ भरा केहउ पडिहाइ। उर लच्छिहि मुद्द सरस्रति सीम निवद्धिकाइ॥

अर्थात्—हे राजा भोज । किहए आपका यह करठा कैसा मालूम हाता है ? क्या यह अपने हृदय में रहनेवाली लक्षी और मुख में रहने वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ?

इतने मे वह वेश्या भी साज शृङ्गार कर सभा मे आ पहुँची। उसे देख राजा ने पूछा—

इह किम् ?

श्चर्थात्—यहाँ क्यों ? यह सुन वेश्या बोली—

पृच्छन्ति ।

श्रर्थात्—पूछते हैं।

यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन लाख सहरें इनाम देने की आज्ञा दी। परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य लोग इस वार्तालाप का अर्थ कुछ भी न समभ सके। अन्त में उनके आग्रह करने पर राजा ने उन्हें समभाया की तिरछी चितवन से देखते वक्त इस वेश्या की नजर (या आँखें) कान तक पहुँचती हैं। यह देख हमने इससे पूछा था कि तेरी नजर (या आँखें) यहाँ तक क्यों जाती हैं? इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं कि तुमने जिस मोज की तारीफ सुनी है क्या वह यही है?

इसी किस्ते के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समक सकने के कारण कोषाध्यत्त ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा की फिर तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ा। और अन्त में तीन बार तीन तीन लाख देने की श्राज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या की नौ लाख मुहरे दिलवाई ।

राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था और वह साचा करता था कि—

> मस्तकस्थायिनं मृत्युं यदि पश्येदयं जनः । स्राहारोपि न रोचेत किमुताकार्यकारिता ॥

अर्थात्—पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित मृत्यु के। देख ले तो उसे भाजन करना भी अरुचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम तो क्योंकर करे ?

श्रीर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों के। दान दिया करता था। एक रोज पिछले पहर सभा में श्राए हुए सत्पात्रों के। दान देकर जब वह भोजन करने के। चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेवक के हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नौकर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर राजा ने कहा:—

> जो दिया श्रौर खाया वही श्रपना है बाकी सब व्यर्थ है। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कृतम्। श्रायुषः खरुडमादाय रविरस्तं प्रयास्यति॥

श्रर्थात्—पुरुष का नित्य ही देखना चाहिए कि श्राज मैने कौन सा पुरुष का कार्य किया है; क्योंकि सूर्य उसकी श्रायु का एक हिस्सा लेकर ही श्रस्त होगा।

लोकः पृच्छिति मे वार्ता शरीरे कुशलं तव।
कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने॥
अर्थात्—लोग मुक्तसे पूछते हैं कि कहिए कुशल तो है ? परन्तु

यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु चीए हा रही है तब कुशल कैसी  $^{9}$ 

श्वः कार्यमद्यकुर्वीत पूर्वाह्ने चापराहिकम् । मृत्युर्नेहि परीद्गेत कृतं वास्य न वाकृतम् ॥

श्रर्थात्—कल करने का काम हो तो त्राज करले। श्रौर पिछले पहर करने का हो तो पहले पहर में करलो; क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखेगी कि तुमने कितना काम कर लिया है श्रौर कितना वाकी है।

> मृतो मृत्युर्जरा जीर्खा विपन्नाः किं विपत्तयः । ( व्याधयो बाधिताः किं वा द्वष्यन्ति यदमीजनाः ॥ )

श्रर्थात्—दुनिया क्या समक्ष के ख़ुश होती है ? क्या मृत्यु का नाश हो गया है ? क्या खुढ़ापा खुद ही खुड्ढा हो गया है ? क्या विपत्ति की काल खा गया है ? क्या रोगों की किसी ने कैंद कर दिया है जो वे श्रव उसे नहीं सतावेगे ?

एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार वस्तुएँ भिजवाने को कहलाया। जनका विवरण इस प्रकार था:—

१-वह वस्तु जो इस लोक में है, परन्तु परलोक मे नहीं है।

२-वह वस्तु जो परलोक मे है, परन्तु इस लोक में नहीं है।

३-वह वस्तु जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है।

४-वह वस्तु जो इस लोक मे भी नहीं है और परलोक मे भी नहीं है।

जब राजा भीम की सभा के पिएडत इन बातों का उत्तर देने में असमर्थ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी और एक जुआरी की भोज के पास भेज दिया। राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे:—

- (१) वश्या के। इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु परलोक में नहीं मिलता।
- (२) तपस्वी की इस लोक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, परन्तु परलोक मे अवश्य मिलता है।
- (३) दानी पुरुष के लिये इस लोक ख्रौर परलोक दोनो जगह सुख है।
  - (४) जुआरी के। न इस लोक में सुख है न परलोंक में सुख है।

एक रात की राजा भीज जुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था। इतने में उसने एक ग़रीब श्रीरत की यह कहते हुए सुना:—

> माणुसडा द्सद्स द्सा सुणियइ लोयपसिद्ध। महकन्तह इक्कज द्सा श्रवरि नवे।रहि लिद्ध॥

श्रर्थात्—मनुष्य की दशा दस दस वर्षों से बदलती रहती है, ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही (गरीबी की) दशा चल रही है, बदलती ही नहीं। यह सुन राजा को दया श्रागई श्रीर उसने दूसरे ही दिन सुबह उस स्त्री के पित की बुलवाकर दो पके हुये श्रीर सुन्दर विजीरे के फल दिये। इनमें के प्रत्येक फल में गुप्त रूप से एक एक लाख रूपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु वहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कुजड़े के हाथ बेच दिये श्रीर उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को मेट करिये। उन फलों को देख भोज ने कहा:—

वेला महस्र ब्रह्मोल पिस्टं जइिव गिरि नई पतं। श्राण सरइ मग्गलग्ग पुणोवि रयणायरे रयणम्॥ श्रार्थात्—समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगो के द्वारा किसी तरह २३ पर्वत की नदी में भी पहुँ च जाय तो भी वह उसके बहाव मे पड़कर समुद्र में लौट आता है। वास्तव मे भाग्य ही बलवान है।

प्रीणिताशेषविश्वासु वर्षास्विष पयोलवम् । नाप्तुयाचातको नुनमलभ्यं लभ्यतेकुतः ॥

श्रर्थात्—सारे संसार के। तृप्त करनेवाली वर्षा में भी चातक प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह नहीं मिल सकता।

एक बार राजा भोज ने एक तोते के। यह वाक्य, रटा दिया— 'एको न भव्यः'

अर्थात्-एक वस्तु अच्छी नहीं है।

इसके बाद उसे अपने साथ सभा में लाकर उसके मुख से निकले हुये उस वाक्य का अर्थ पंडितों से पूछने लगा। परन्तु जब उन पडितों में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः मास का अवकाश माँगा। राजा ने भी उनकी यह प्रार्थना खुशी से स्वीकार करली।

इसके बाद एक दिन उनमें के वरहिच नामक मुख्य पिएडत की जो उक्त वाक्य के तात्पर्य का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम रहा था, मुलाकात मार्ग में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के सिलिसिले में जब उस वाक्य का प्रसग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा कि आप इसकी चिन्ता न करें। मैं चलकर आपके स्वामी के। इसका उत्तर दे सकता हूँ। परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और वह यह है कि वृद्धावस्था के कारण में अपने साथ के इस कुत्ते के। उठाकर ले चलने में असमर्थ हूँ और साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यह सुन वरहिच ने उस कुत्ते के। अपने कंधे पर चढ़ा

लिया श्रीर उस चरवाहे के साथ लेकर राज-सभा मे पहुँचा। वहाँ पर जब वररुचि के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब उसने कहा कि—हे राजन्! इस संसार मे एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो अच्छी नहीं है। देखों, शास्त्रानुसार जिस कुत्ते से छू जाने पर भी ब्राह्मण के स्नान करना पड़ता है, उसी कुत्ते के। यह विद्वान् लोभ के वश होने के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है।

यह सुन राज को सन्तोष हो गया।

एक रात की राजा भीज अपने एक मित्र की साथ लिये नगर में घूम रहा था। इतने में उसे प्यास लग आई। यह देख राजा ने उस मित्र की पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहा। इसी के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस समय उस वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा प्रतीत होता था। इस लिये जब राजा के मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि पहले एक गन्ने से एक मटका और एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कुपा नहीं है। बस यही मेरे खेद का कारण है।

राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन सोचा कि वासव में यह बात यथार्थ है। क्योंकि हाल ही में जिस बनिये ने शिवालय में नाटक करवाना शुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है। इस विचार के बाद राजा घर लौट आया और उसी दिन से उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का संकल्प कर लिया।

इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुवारा गन्ने के रस की परीचा की तब वह पहले के समान ही श्रिधिक निकल श्राया। यह देख वेश्या ने कहा मालूम होता है, श्रव फिर राजा का चित्त प्रजा की तरफ से साफ हो गया है। इस वाक्य की सुन राजा की बड़ा सन्तोष हुआ।

राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कर्म से निवृत्त होकर धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दर्शन की जाया करता था। एक रोज़ जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस समय देवी ने प्रत्यन्न होकर उसे रात्रु सैन्य के निकट होने की सूचना दी और वहाँ से लौट कर फटपट नगर में चले जाने के। भी कहा। राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लौट चला और घोड़े के। भगाता हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया। परन्तु उसके वहाँ पहुँचते २ गुजरातवालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे उसके निकट आ पहुँचे और उन्होंने भोज के। नगर में घुसता हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज घोड़े पर से गिर पड़ा।

कवि कहता है:-

श्रसौगुर्गी नमत्वेव भोजः कर्ण्ठमुपेयुषा। धनुषा गुग्गिना यश्चापश्यदृश्वान्निपातितः॥

इसका तात्पर्य यह है कि—भोज भी गुणी था और धनुष भी गुणी (प्रत्यंचा-डोर वाला) था। एक गुणी दूसरे गुणी को भुका हुआ देखकर खुद भी भुक जाता है। इस लिये डोर चढ़ाने से भुके हुए धनुष को देखकर गुणी भोज भी घोड़ें पर से गिरकर भुक गया। एक बार राजा भोज अपने तेज घोड़े पर सवार होकर घूमने गया था। वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के कारण एक छाछ बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया। परन्तु उसने इस बात की तरफ छुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस औरत से इस वे परवाही का कारण पूछा। इस पर वह बोली:—

हत्वानृपं पितमवेक्ष्य भुजङ्गदृष्टं देशान्तरे विधिवशाद्गणिकास्मि जाता ॥ पुत्रं भुजंगमधिगम्यचितां प्रविद्या शोचामि गोप गृहणी कथमद्य तकम् ॥

श्रर्थात्—मैने भाग्य के फेर मे पड़कर पहले राजा की मारा, फिर दूसरे पित की साँप काट लेने पर विदेश मे जाकर वेश्यावृत्ति की। इसके बाद वहाँ पर धोखे मे अपने पुत्र का संसर्ग हो जाने से चिता प्रवेश किया और उससे (वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से अब एक चरवाहे की स्त्री बनकर रहती हूँ। इस लिये भला मैं इस छाछ की क्या चिन्ता कहूँ?

एक दिवस राजा भोज धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। और लद्द्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में र्वेताम्बर जैन सप्रदाय के चन्द्नाचार्य वहाँ आ पहुँचे और राजा की इस प्रकार शक्षविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले:—

विद्धा विद्धा शिलेयं भवतु परमतः कार्मुककीडितेन राजन्पाषाणवेधन्यसनरसिकतां मुश्चदेव ! प्रसीद ॥ क्रीडेयं चेत्प्रवृद्धा कुलशिखरिकुलं केलिलत्तं करोषि ध्वस्ताधारा धरित्री नृपतिलक ! तदा याति पातालमृलम् ॥ अर्थात्—हे राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिन्न भिन्न करदी गई हैं उन्हें छोड़ अब आप इस पाषाग्यवेध के शौक़ को छोड़ दें और इस निशानेबाजी को भी बन्द करें। यदि यह खेल बढ़ता गया और आपने कहीं तमाम कुल-पर्वतों को ही ध्रपना निशाना बना लिया तो उनके नष्ट हो जाने से यह पृथ्वी बे आधार की होकर पाताल मे धंस जायगी।

यह सुन भोज ने कहा कि आप के सुख से 'ध्वस्ताधारा' इन राब्दों को सुन सुके धारा नगरी पर ही आफत आने की शङ्का होने लगी है।

# भोज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि

भोज की सभा मे अनेक विद्वान् रहते थे। मेरुतुङ्गरचित प्रबन्ध-चिन्तामिण और बल्लालकृत भोजप्रबन्ध मे माध, बाण्भट्ट, पुलिन्द, सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, राजशेखर, भवभूति, दिण्ड, मिल्लाथ, मानतुङ्ग, धनपाल, भास्करभट्ट, वरुष्ठि, रामदेव, हरिवंश, शङ्कर, किलङ्ग, कपूर, विनायक, विद्या-विनोद, कोकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध कवियों का भाज की सभा मे होना लिखा है। परन्तु इनमे से बहुत से विद्यान् भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामाविल विश्वासयोग्य नहीं है।

आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर विचार किया जाता है।

### कवि माघ

बल्लालरचित भोजप्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज जिस समय राजा भाज सभा में बैठा था, उस समय द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि दुर्भिच्च से पीड़ित गुजरात का महाकवि माध शहर के बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी स्त्री की आपके पास भेजा है। यह सुन राजा ने उसे शीघ राजसभा में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माघपत्नी ने सभा मे पहुँच राजा के। एक पत्र दिया। उसमे लिखा था:—

कुमुद्दवनमपश्चि श्रीमद्दम्भोजखराडं त्यजति मुद्दमुलूकः श्रीतिमांश्चकवाकः। उद्यमहिमरिश्मर्याति शीतांशुरस्तं इतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः॥

अर्थात्—रात में फूलनेवाली कुमुदिनी मुरमा गई है और दिन में फूलने वाले कमल खिल रहे हैं। उल्लू उदास और चकवा .खुश है। सूर्य उदय और चन्द्रमा अस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का नतीजा ही अजब है।

राजा ने इस अजीव प्रभात वर्णन की देखकर माघ की स्त्री की तीन लाख रूपये दिए और कहा कि हे माता! यह तो मैं सिर्फ खाने के खर्च के लिये देता हूँ। सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ पिएडत की नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा से लौटकर पित के पास चली तब मार्ग में याचकों ने एकत्रित होकर उसके पित की तारीफ करनी शुरू की। यह देख उसने राजा के दिए वे सारे के सारे रूपये उनको दे डाले और पित के पास पहुँच सारा हाल कह सुनाया। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। इतने में वहाँ पर भी कई याचक आ पहुँचे। उन्हें देख माघ ने कहा:—

दारिद्रचानत्तसंतापः शान्तः सन्तोषवारिणा । याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशास्यति ॥ श्रर्थात्—गरीबी की श्राग तो सन्तोष के जल से बुक्त गई ।

<sup>4</sup> यह शिशुपालवध कान्य के ११वें सर्ग का ६४वाँ रलोक है।

भोज के समकालीन समक्ते जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १८५ परंतु इन माँगने के। आए हुए याचकों की उन्मीद के टूटने से जो जलन चित्त में पैदा होगई है वह कैसे मिटेगी ?

साव किव को खाली हाथ जान जब याचक लौटने लगे तब उसे श्रीर भी दु:ख हुआ श्रीर उसने कहा :—

> वजत वजत प्राणा अधिनि व्यर्थतांगते । पश्चाद्पिहि गन्तव्यं कसार्थः पुनरीद्वशः ॥

ऋर्थात्—ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लौटने पर अब तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा साथ कहाँ मिलेगा ?

इतना कहते कहते साघ पिएडत ने प्राग्ग त्याग दिए। इसकी खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सौ ब्राह्मणों का लेकर वहां पहुँचा और साघ के शरीर का नर्भदातीर पर लेजाकर उसका दाहकर्भ आदि करवाया। साघ की पतिञ्जता पत्नी भी पति के साथ सती हो गई।

मेरुतुङ्ग ने अपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है :--

"राजा भोज ने माय की विद्वता और दानशोलता का हाल सुन एक बार सर्दी के मौसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान और आराम का सव तरह से उचित प्रबंध करवा दिया। परंतु माघ ने दूसरे दिन सेक्कर उठते ही घर लौट जाने की आज्ञा माँगी। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उससे खाने पीने और आराम के प्रबंध के विषय में सारा हाल पूछा। इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा छुछ भी बुरा भला था परंतु मैं तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। यह सुन राजा के उसकी बात माननी पड़ी। और वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा आया। घर लौटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने की प्रार्थना की। इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसहित उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव और प्रबध को देखकर उसे बड़ा आरचर्य हुआ। वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुई। माघ ने उसका सत्कार करने में कोई कसर न की। कुछ दिन वहाँ रहकर जब भोज लौटा तब इस अतिथिसत्कार की एवज में उसने अपने बनते हुए 'भोजस्वामी' के मंदिर का पुण्य माघ के। दे दिया।

कहते हैं कि माघ के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता से कहा था कि यह बालक पहले तो वैभवशाली होगा परत अंत में दरिद्री हो जायगा श्रौर पैरों पर सूजन श्राकर मरेगा। यह सुन माघ के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की। होती है और उन १०० वर्षी मे ३६ हजार दिन होते हैं। इसलिये उसने उतने ही अलग अलग गड्ढे करवा कर उनमे क्रोमती हार आदि रख दिये श्रीर जो कुछ बच रहा वह माघ का सौंप दिया। माघ भी दान श्रीर भोग से अपने जीवन का सफल करता हुआ अंत मे भाग्य की कृटिलता से द्रिवानस्था का पहुँच गया और जब उसके लिये अपने नगर मे रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री की अपना बनाया शिश्रपाल-वध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा। भोज भी माघ-पत्नी की यकायक ऐसी दशा देख अचरज मे पड़ गया। इसके बाद जब उसने पुस्तक की खोला तो पहले ही उसकी दृष्टि ''कुमुद्वन ' "र इस खोक पर पड़ी। राजा ने कविता के चमत्कार से और खासकर चतुर्थ पाद मे के 'ही' शब्द के श्रौचित्य से प्रसन्न होकर माघ की स्त्री का एक लाख रुपये दिए।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'स्वयं करिष्यमाणनन्यभोजस्वामिप्रसादप्रदत्तपुण्यो मालवमगडलं प्रति प्रतस्थे।'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह रतोक पहले जिला जा चुका है।

परंतु जैसे ही माघ की पत्नी लौटकर पित के पास जाने लगी,
वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान
माँगने लगे। इस पर उसने वह सारा का सारा द्रव्य उन्हें दें डाला
और माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया। उसे सुन माघ
ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उस समय माघ का अन्तिम समय निकट
आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने
में और भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा। परन्तु माघ के पास उस समय
देने को कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी
दानशीलता का निर्वाह किया।

जब भोज को इस घटना की।सूचना मिली तब उसको बड़ा दु:ख हुआ और उसने माघ की जातिवालों का जो श्रीमाल के नाम से प्रसिद्ध थे और जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान् की ऐसी दशा में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम बदलकर भिन्नमाल कर दिया।"

जैन प्रभाचन्द ने अपने 'प्रभावक चरित्र' में माघ का हाल इस प्रकार लिखा है:—

"गुर्जर देश के श्रीमालनगर का राजा वर्मलात बड़ा प्रसिद्ध था। उसके मंत्री सुप्रमदेव के दो पुत्र हुए—दत्त श्रौर शुमंकर। दत्त श्रौर राजा भोज दोनो बड़े मित्र थे। इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया। माघ का चचा शुमंकर बड़ा सेठ था। उसका पुत्र 'सिद्ध' हुआ। उसी ने 'उपमितिभवप्रपद्ध' नामक महाकथा लिखी थी।"

परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य के अन्त में अपने वंश का वर्णन इस प्कार दिया है :—

१ यह ग्रन्थ वि॰ सं० १३२२ के क़रीब लिखा गया था।

सर्वाधिकारो सुकृताधिकारः श्रीवर्मलाख्यस्य वभूव राज्ञः। श्रसकदृष्टिविरजाः सदैव देवे।ऽपरः सुप्रभदेवनामा ॥१॥

÷ & &

तस्याभवदत्तक इत्युदात्तः त्तमी मृदुर्घर्मपरस्तन्जः ॥३॥

₩ ₩

तस्यात्मजः सुकविकीर्तिदुराशयादः । काव्यं व्यवस्त शिशुपालवधाभिधानम् ॥५॥

अर्थात्—वर्मलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका पुत्र दत्तक और दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माघ हुआ।

वसतगढ़ (सिरोही राज्य) से चावड़ानरेश वर्भलात के समय का वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२५) का एक शिलालेख मिला है। उससे ज्ञात होता है कि उस समय वर्भलात का सामन्त राजिल अर्बुद देश का शासक था।

भीनमालिनवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५५० (वि० सं० ६८५ ई० स० ६२८) में 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष का प्रन्थ लिखा था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह यन्थ लिखा गया था उस समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्यावसुख का राज्य था।

वसन्तगढ़ के लेख के और 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' के लेख के समय के बीच केवल तीन वर्ष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० स० ६८२ (ई० स० ६२५) में भीनमाल का शासक वर्मलात् और वि० स० ६८५ (ई० स० ६२८) में उसका उत्तराधिकारी व्याद्यमुख विद्यमान थे। र

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> प्**पिश्राक्रिया इ**ग्डिका, भा० ६, पृ० १६१-६२।

र बाट देश के सोखंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत् ४६० (वि॰ सं०

भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १८९

इन अवतरणों पर विचार करने से विदित होता है कि माय विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यभाग (ईसवी सन् की आठवी शताब्दी के प्रारम्भ) के आसपास विद्यमान था। ऐसी हालत मे भोज प्रवन्ध और प्रवन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माघ के। भोज का सम-कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के कर्ता का उसके पिता दत्तक का भोज का मित्र बतलाना बिलकुल असम्भव है।

इसके अलावा काश्मीर के आनन्दवर्धनाचार्य ने, जिसके कल्हण ने अपनी 'राजतरंगिणी' में काश्मीर नरेश, अवन्तिवर्मा का समकालीन लिखा है, विक्रम् सवत् की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग ( ईसवी सन् की नवी शताब्दी के उत्तर भाग ) में 'ध्वन्यालोक' नामक अलङ्कार का प्रन्थ लिखा था। उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप मे यह श्लोक ' उद्भृत किया गया है।

त्रासाकुतः परिपतन्परितो निकेतान्पुभिनं कैश्चिद्पि धन्विभिरन्वबन्धि ।
तस्थौ तथापि न सृगः कचिदङ्गनाभिराकर्णपूर्णंनयनेषु हतेत्त्रणश्रीः॥

यही श्लोक 'शिशुपालवध' महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या

७६६ ई० स० ७३६ ) के दानपत्र से ज्ञात होता है कि श्ररकों ने उसी समय के श्रास पास चावडा वंश के राज्य की नष्ट किया था।

<sup>&#</sup>x27;फ़ुत्दहुत बुलदान' नामक इतिहास में लिखा है कि ख़लीफ़ा हिशाम के समय सिन्ध के शासक जुनैद ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी।

<sup>(</sup>ईलियट् की हिस्ट्री आफ इंग्डिया, भा० १, ५० ४४१-४२)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> निर्णयसागर, बम्बई की 'काच्यमाला' में मुद्रित 'ध्वन्यालोक', पृ० ११४।

२६ पर) मिलता १ है। आगे 'ध्वन्यालोक' के उसी उद्योत मे 'रलेषध्वनि' के उदाहरण मे यह स्रोक र दिया है :—

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः कामं विवक्ता इति वर्धयन्तीः । यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः सम वधूभिर्वलभीर्युवानः॥

यह भी शिशुपालवध के तीसरे सर्ग का ५३वाँ ऋोक है। ३ इससे ज्ञात होता है कि माघ का समय अवश्य ही इससे बहुत पूर्व था। ४

वल्लभदेव ने अपनी 'सुभाषितावित' में माघ के नाम से दो स्रोक (१५६१ और २०७५) और होमेन्द्र ने 'श्रौचित्यविचारचर्चा' में माघ के नाम से एक स्रोक ' उद्धृत किया है। ये स्रोक शिशुपालवध में नहीं मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि माघ ने उक्त काञ्य के श्रालावा और भी कोई काञ्य लिखा होगा, जो इस समय अप्राप्य हो रहा है।

<sup>9</sup> वहाँ पर 'क्रचिद्झनाभिराकर्णं' के स्थान में ' क्रचिद्झनानामाकर्णं' पाठ दिया है। बस यही दोनों में भेद है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> काव्यमाला में मुद्रित 'ध्वन्यालोक' ए० ११४।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसमें 'कामं विवक्ता' के स्थान में 'रागं विवक्ता' पाठ है।

४ शिश्चपालवध के उपोद्धात में पंडित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उक्त कान्य के दूसरे सर्ग के ११२वें रलोक में माध ने न्यास-प्रन्थ का उल्लेख किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रबुद्धिपादाचार्य के बाद ही हुआ होगा।

बुभुित्ततैर्व्याकरण न भुज्यते
 पिपासितैः कान्यरसे। न पीयते।
 न विद्यया केनिचदुद्धृतं कुलं
 हिरएयमेवार्जय निष्फलाः कलाः॥

#### बाणभट्ट

यह वात्स्यायनवश का ब्राह्मगा श्रीर वैसवंशी सम्राट् श्रीहर्ष का समकालीन था। इसके (वि० स० ६००—ई० स० ६२० के निकट) बनाए हर्षचरित से ज्ञात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चक्रल ख्रीर युवावस्था में कुछ उद्धत रहा था। परन्तु आयु की वृद्धि के साथ इसका चरित्र निर्मल हो गया। इसके बाद सम्राट् हर्षदेव के भाई कृष्ण की सहायता से इसका हर्ष की राजसभा में पृवेश हुआ। हर्षदेव ने इसकी युवावस्था की बुराइयाँ सुन रक्खी थीं। इससे पहले तो उसने इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपने बर्ताव से उसको प्रसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लौट कर इसने हर्षचरित नामक गद्य काव्य की रचना की। इस काव्य में हर्ष के पूर्वज पुष्पभूर्ति से लेकर हर्ष के दिग्वजय करने के। निकलने, और मार्ग में अपनी बहन राज्यश्री को विध्याचल के जगल से ढूँढलाकर गङ्गातट पर पड़ी अपनी सेना में वापस आने तक का हाल है।

यद्यपि राज्य पर बैठते समय हर्ष के लिये दो जिम्मेदारियाँ मुख्य थीं। एक तो राज्यश्री का पता लगाना और दूसरा गौड़राज शशाङ्क से अपने भाई का बदला लेना। परन्तु हर्ष चरित मे दूसरी जिम्मेदारी के निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हर्ष के गुप्त संवत् ३००

<sup>&#</sup>x27; कुछ लोग इसका निवासस्थान सेान के किनारे ( शाहाबाद ज़िले में ) मानते हैं। परमेश्वरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले मे रक्षीगंज से १४ मीख उत्तर-पश्चिम में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है। यह आजकल देवकुर (देवकुराड) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास के 'सेानभद्दर' गाँव का, जा वहाँ के वत्सगोत्रीय बाह्मणों का आदि निवासस्थान सममा जाता है, उक्त महाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं।

माधुरी ( श्राषाइ १६८७ ) पूर्ण संख्या ६६, पृ० ७२४ ।

(वि० स० ६७६—ई० स० ६१९) के ताम्रपत्र भे से पता चलता है कि गौड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हर्ष का अधिकार हो गया था।

इन वातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बाए। भट्ट भोज का सम कालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध) ( ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट में ) सम्राट् हर्ष-वर्धन का समकालीन था।

इसने हर्षचरित के अलावा 'काद्म्बरी' नामक गद्य काव्य और 'चरडीशतक' भी लिखा था। र

# पुलिन्द भट्ट

यह बाणभट्ट का पुत्र था खीर पिता की मृत्यु के बाद कादम्बरी का उत्तरार्ध इसी ने पूर्ण किया था।

उसके प्रारम्भ मे लिखा है :-

यातेदिवं पितरि तद्वचसैवसार्धं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः। दुःखं सतां तदसमाप्ति कृत विलोक्य प्रारब्ध एव स मया न कवित्वदर्णात्॥

अर्थात्—िपता के मरने पर जो कथा अधूरी रह गई थी, वह विद्वानों के चित्त को दुखित करती थी। यह देखकर ही मैं उसे समाप्त करता हूं। यह प्रयास मैंने अपनी रचनाशिक के घमण्ड से नहीं किया है।

१ पुपिप्राफ़िया इंग्डिका, भा० ६, पृ० १४४।

र इसी ने 'पार्वतीपरिखय' नाटक, 'मुकुटताड़ितक,' श्रौर 'पद्य कादम्बरी' भी बिखी थी।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> तिलकमक्षरी (श्लोक २६ ) में इसका नाम 'पुलिन्ध्र' विखा है।

### सुबन्धु

इसने 'वासवदत्ता' नामक संस्कृत का गद्यकाव्य लिखा था। इस कवि का समय वि॰ स० ६३७ (ई० स० ५८०) के करीव और बाएभट्ट से पहले था। यह पिछली बात हर्षचरित के प्रारम्भ में बाख के लिखे इस श्लोक से प्रकट होती है :--

> कवीनामगलहपे ननं 'वासवदत्तया'। शक्येव पाराडुपुत्राणां गतया कर्णगोचरम् ॥ ११ ॥

अर्थात्—जिस प्रकार इन्द्र की दी हुई शक्ति (अख विशेष ) के कर्रों के पास पहुँच जाने से पाएडवों का गर्व गता गया था. उसी प्रकार 'वासवदत्ता' नामक गद्यकाव्य के लोगों के कानो तक पहुँच जाने से कवियों का गर्व गल गया।

### मयूर

मानतङ्काचार्य्य रचित 'सकामर' की टीका के प्रारम्भ में और मेरुतुङ्ग रचित 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में लिखा है कि यह कवि भोज का समकालीन था।

<sup>े</sup> इस रखोक में ' वासवदत्तया' में कवि ने रखेष रक्खा है। इसीसे इसके दो अर्थ होते हैं। एक ता इन्द्र की दी हुई शक्ति, और दूसरा वासवदत्ता नामक गद्य काव्य।

इसी प्रकार 'कर्यंगीचरं' के भी दो प्रर्थ होते हैं। एक तो कर्य नामक पागढवों के छंडे भ्राता के हाथ पहना और दूसरा ( तोगों के ) कानों में पहना ।

र यह आचार्य वि० सं० ६१७ ( ई० सं० ६०० ) में विद्यासान था।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> यह टींका वि० सं० १४२७ ( ईं० स० १३७० ) में गुणाकर सुरि ने विस्ती थी।

'प्रबन्ध चिन्तामिए' में मयूर की बाण का बहनोई श तिखा है।

'शार्क्नधर पद्धति' मे राजशेखर का<sup>२</sup> एक श्लोक उद्धृत किया गया है। उसमे लिखा है:—

> श्रहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः। श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समोवाणमयूरयोः॥

इससे भी प्रकट होता है कि बाण ख्रौर मयूर दोनो श्रीहर्ष की सभा के सभ्य थे।

इसके बनाए 'सूर्यशतक' के पद्य 'ध्वन्यालोक' में उद्धृत किए गए हैं। 3

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह किव भोज के समय में न होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध (ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ) के निकट था।

खुभाषितावित आदि में इसके नाम से कुछ ऐसे श्लोक भी उद्घृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतक' मे नहीं मिलते ।

कहते हैं कि एक बार बाए। अह और उसकी स्त्री के बीच रात्रि

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> जैन प्रन्थों में कहीं कही शायद मयूर के। बाख का श्रसुर भी विखा है।

र यह वि॰ सं॰ १६० (ई॰ स॰ १०३) के करीब विद्यमान था।

द दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयक्किष्टसृष्टेः पयोभिः।

पूर्वांके विप्रकीर्णा दिशि विशि विरमत्यिक्क संहारभाजः॥

दीप्तांशोर्दीर्घदुःखप्रभवभवभवयोदन्वदुत्तारनावे।।

गावे। वः प्रावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु॥

(सूर्यशतक, रको॰ ६ श्रीर ध्वन्याकोक, प्र० १६-१००)

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध किव १९५ में प्रणय-कलह हो गया । उस समय ये दोनो पित-पज्ञी कमरे में सोए हुए थे, और संयोग से मयूर किव भी उसी कमरे के बाहर सोया था। बाण ने अपनी स्त्री का मनाने की बहुत कुछ केशिश की। परन्तु जब वह किसी तरह भी खुश न हुई तब उसने उससे कहा—

गतप्राया रात्रिः क्रसतनु शशी सीदत इव प्रदीपोयं निद्रावशमुपगतो घूर्णत इव । प्रणामान्तो सानस्त्यजसि न तथापि कुधमहो

मम्मट ने काच्य प्रकाश में लिखा है—श्वादित्यादेर्मयूरादीनामिवानर्थ-निवारणं' इस पर टीका करते हुए नर्रासह ठाकुर की 'नरसिंह मनीषा' नाम की टीका में मयूर का 'सूर्यशतक' बनाकर कुछ रोग से निवृत्ति पाना लिखा है।

"सूर्यगतक" पर लिखी भट यज्ञेश्वर की टीका में मयूर के बाया का साला लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि "एक दार मयूर ने कुछ सुन्दर कविता बनाई और उसे सुनाने के लिये वह अपने मित्र और वहनोई बाया के घर पहुँचा। उस समय बाया के और उसकी खी के बीच प्रयय-कलह हो रहा था। बाया के मुख से निकले उपयु क 'गत प्राथा राजिः...' आदि रलोक के तीन पादों ने सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद बनाकर ज़ोर से पढ़ा। इसे सुन और अपने सम्बन्धी और प्रिय-मित्र मयूर के आया जान बाया करपर बाहर निकल आया। इस प्रकार प्रेमालाप में उपस्थित हुए विझ को देख बाया की खी ने अपने भाई मयूर के। शाप दे दिया। इससे उसको कुछ रोग हो गया। अन्त में सूर्यशतक बनाकर मयूर ने उस रोग से मुक्ति पाई। यह बात सेस्तुक रचित प्रवन्धिनतामिया, आदि अन्थों में लिखी मिलती है।"

परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाली 'प्रबन्धचिन्तामणि' में मथूर की स्त्री के शाप से बाण का कुछ रोगी होना लिखा है। श्रर्थात्—हे दुबले शरीर वाली ! रात करीब करीब बीत चली है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के वश होकर ऊँघने ( बुक्तने ) लगा है। मान तो पित के पैरो पड़ जाने तक ही रहता है, परन्तु तू खब भी राजी नहीं होती।

बाण ने अभी उपर्युक्त रलोक के तीन पाद हो कहे थे कि, बाहर से मयूर, जो जगकर अपनी बहन का बाण के साथ का सारा वार्तालाप सुन रहा था, भट से बोल उठा—

### कुचप्रत्यासत्या दृद्यमपि ते चिराड कठिनम्

अर्थात्—हे गुस्सैल स्त्री! स्तनो के नजदीक होने से तेरा हृद्य भी उन्हीं के समान कठोर हो गया है।

इसपर बागा की भार्या ने जो बड़ी पितवता थी मयूर के। शाप दे दिया। इससे उसको कुछ रोग हो गया। अन्त में सयूर ने 'सूर्यशतक' बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया। परन्तु 'सयूर शतक' के अन्त में स्वय मयूर ने लिखा है—

श्लोका लेकस्य भूत्ये शतिमिति रचिताः श्री ययूरेण भक्या युक्तश्चैतान्पठेद्यः सक्वदिष पुरुषः सर्वपापैविमुक्तः। श्रारोग्यं सत्कवित्व मतिमतुलव्लं कान्तिमायुः प्रकर्ष विद्यामैश्वर्यमर्थं सुतमि लभते सोत्र सूर्यप्रसादात्॥ १०१॥

<sup>9</sup> परमेश्वरप्रसादशर्मा के खेखानुसार मयूर की तपेश्मिम का, सथा ज़िले के पामरगंत स्टेशन से १४ मील दिल्ल-पश्चिम (श्रीर च्यवनाश्रम से २० कोस दिल्ल-पश्चिम) में स्थित, देव नाम के स्थान पर होना पाया जाता है। वहाँ पर एक सूर्य का मन्दिर है श्रीर श्रास पास मरियार ब्राइस्स रहते हैं। तथा श्रनेक कुछ रोगी भी श्रप्ती रोग-निद्यन्ति के लिये योत्रा में श्राते हैं।

माधुरी ( श्राप्ताद १६८७, पूर्ण संस्था ६६, पू० ७२४ ).

भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९७

अर्थात् सयूर ने ये १०० रत्नोक लोगो के कल्याण के लिये ही बनाए हैं। इनका, एक बार भी भिक्त से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, सब पाप, रोग, आदि नष्ट हो जाते हैं, और वह सब प्रकार की काम-नाओं का प्राप्त कर लेता है।

इससे उपर्युक्त कथा की पृष्टि नहीं होती।

बाए। ने भी हर्भचरित मे अपने हमजोितयों मे मयूर का नाम लिखा है। नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी मयूर से तात्पर्य है, या किसी अन्य से ?

प्रबन्ध चिन्तामिण के गुजराती अनुवाद मे यह कथा इस प्रकार लिखी है:—

बाण किव सयूर का साला था। एक बार वह अपनी वहन से मिलने गया। परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण सयूर के सकान का दरवाजा बंद था, इसिलये वह सकान के बाहर ही सो गया। इसके बाद सयूर और उसकी स्त्री के बीच प्रण्य कलहवाली घटना हुई, और बाहर से ही क्षोक का चतुर्थ पाद कहने के कारण सयूर की स्त्री ने बाण को शाप दे दिया। इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। अपनी यह दशा देख बाण जगल में चला गया और वहाँ पर उसने एक कुँड में अमिन भरकर उसके बीच में एक खंमा खड़ा किया। उस खमे पर अपर नीचे ६ छींके लगे हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक हो जाने पर वह अपर के छींके में खड़ा हो गया और सूर्य की स्तुति करने लगा। जब उसका पहला क्षोक बन गया तब उसने उस छींके की रिस्सयाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छींके पर गिर गया। इसी प्रकार उसने ५ क्षोक बनाकर पाँच छींको की रिस्सयाँ काट दीं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> 'बाङ्गुबिको मयूरकः'।

श्रीर जैसे ही वह छटा श्लोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यच होकर उसको दर्शन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया।

इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने आश्चर्य में आ मयूर की तरफ देखा। इसपर उसने कहा कि यह सब सूर्य का प्रताप है। यह बात बाए को बुरी लगी। इससे उसने कहा कि यदि देवाराधन आसानी से होता हो तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते। यह सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको वैद्य से क्या प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो मैं अपने हाथ पैर कटवाकर देवी की आराधना करूँगा और तुमने जो सिद्धि ६ स्लोक बनाकर प्राप्त की है वही मैं स्लोक के ६ अच्चर कहकर हासिल करूँगा। इसके बाद मयूर ने ऐसा ही किया और उसके मुख से 'माआङ्चीर्विश्रम' इस प्रकार ६ अच्चरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यन्न होकर उसके सब अङ्ग अविकल कर दिए।

#### मदन

बाल सरस्वती मदन परमार नरेश भोज के वंशज अर्जुनवर्मा का गुरु था। इसने 'पारिजात मख्नरी' ( या विजयश्री ) नाम की नाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल धार मे भोज की बनाई पाठशाला में खेली गई थी। इसके पहले दो अङ्क उसी पाठशाला से, जो आजकल कमाल मौला की मस्जिद कहाती है, एक शिला पर खुदे मिले हैं। इनमें गद्यभाग के साथ ही साथ ७६ स्रोक भी हैं। इसकी भाषा में नाट्यशास्त्र के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस नाटिका मे अर्जुनवर्मा द्वारा, गुजरात नरेश

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह गौड़ देश के रहनेवाले गंगाधर का वंशज श्रौर आशाधर का शिष्य था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ये उस शिला पर ८२ पंक्तियों में खुदे हैं।

भोज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९९ जयसिंह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था।

भोज प्रबन्ध में भोज के समकालीन जिस मदन का उन्नेख किया गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न होकर अर्जुनवर्मा के समय वि० स० १२६७ (ई० स० १२१०) में विद्यमान था।

### सीता

भोज के पिता सिन्धुराज (सिन्धुल) के सभा-कवि पद्मगुप्त (परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाङ्कचरित र' नामक काव्य में मालवे के, परमार वश के, पहले राजा कृष्णराज (उपेन्द्र) के वर्णन में लिखा है :—

सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छ्वसितहेतुना । हनूमतेव यशसा यस्याऽलङ्घयत सागरः ॥७०॥ (सर्ग ११)

श्रर्थात्—वायु के समान तीत्र गतिवाले हनूमान् की तरह, सीता को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया।

इससे यही सममना होगा कि जिस प्रकार हन्मान् सीता को प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता पिरडता को प्रसन्न करने वाला था। अर्थात्—सीता ने उक नरेश की प्रशंसा में कुछ लिखा था।

ऐसी हालत में सीता पिएडता का भोज के समय विद्यमान होना सम्भव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के

१ श्रज्ञ न वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ ( ई० स० १२१० से १२१४ ) तक के तीन दानपत्र मिखे हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह कान्य वि० सं० १०६० (ई० स० १००३) के करीब लिखा गया था।

उत्तरार्ध से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद के बीच ( ईसवी सन् की नवीं शताब्दी के प्रारम्भ से उसके चतुर्थ पाद के बीच ) किसी समय होगा।

# कालिदास

कथाओं मे प्रसिद्ध है कि-

धन्वन्तिरः चपणकामरसिंह शंकु वेतालभट्टघटकपरकालिदासाः । स्यातो वराहमिहिरा नृपतेस्सभायां रतानि वै वरस्थिनंव विक्रमस्य ॥

१ योगिराट् की बनाई 'पारवांस्युदय' की टीका के अन्त में लिखा है कि, कालिदास ने 'मेघदूत' नामक कान्य बनाकर, दूसरे कवियों का अपमान करने की इन्छा से, उसे दिचिए के राष्ट्रकूट नरेश अमोधवर्ष प्रथम की सभा में सुनाया। परन्तु उसकी यह बात विनयसेन के। अन्छी न लगी। इसलिये उसके कहने से जिन सेनाचार्य ने कालिदास का परिहास करते हुए कहा कि " इस कान्य में प्राचीन-कान्य से चारी करने के कारण सुन्दरता आ गई है। यह सुन कालिदास ने उस कान्य को दिखलाने के लिये कहा। इस पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह कान्य किसी दूसरे नगर में है। इसलिये उसके मँगवाने में द दिन लगेंगे। इन्हीं द दिनों में जिनसेन ने 'मेघदुत' के रखोकों से एक—एक दो दो पढ़ों को लेकर 'पारवांश्युदय' नाम का एक नया कान्य बना हाला और नियत समय पर उसे सभा में लाकर सुना दिया। आगे 'पारवांश्युदय' से एक नमूना दिया जाता है:—

श्रीमन्मृत्यां मरकतमयस्तम्भलक्ष्मीं वहन्त्या येगौकाश्रस्तिमिततत्या तस्थिवांसं निद्ध्यौ । पार्श्वं दैत्या नभसि विहरन् बद्धवैरेण दग्धः कश्चित्कान्ता विरहगुक्णा खाधिकारप्रमत्तः ॥ भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०१ अर्थात्—विक्रमादित्य की सभा मे १ धन्वन्तरि, २ त्तपणक, ३ श्रमरसिंह १. ४ शकु, ५ वेतालमट्ट, ६ घटखर्पर, ७ कालिदास,

इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८०२ से ६३४ (ई० स० ८१४ से ८०७) के बीच किसी समय था। परन्तु यह बात माननीय नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वयं योगिराट् विजयनगर नरेश हरिहर के समय, वि० सं० १४४६ (ई० स० १३६६) के क्रीब, अर्थात् जिनसेन से करीब ४०० वर्ष बाद हुआ था। इसिलये उसका लिखा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। दूसरा दिक्रम की सातवी शताब्दी के उत्तरार्ध (ईसवी सन् की सातवी शताब्दी के प्रारम्भ के निकट) में होनेवाले बाणमङ ने अपने हर्पचरित में लिखा है—

निर्गतासु नवा प्रस्य कालिदासस्य स्किषु। प्रीतिमेंदुरलान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते॥ १७॥

ऐसी हाजत में काजिदास का अपने बनाये मेघदृत नामक काव्य के। जेकर राष्ट्रकृट नरेश अमोघवर्ष प्रथम (वि० सं० ८७२ से ६३४ द्रई० स० ८१४ से ८७७) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता।

> 9 श्रमरसिंहरचित 'नामिबङ्गानुशासन' (श्रमरकोष) में का— 'दैवतानि पुंसिवा'

> > ( प्रथमकाण्ड, स्वर्ग वर्ग, रत्नोक ६ )

यह वाक्य मम्मट ने अपने काच्य प्रकाश के सप्तम उक्लास में 'श्रप्रयुक्त' के उदाहरण में उद्धत किया है। यह काच्य प्रकाश नामक श्रलङ्कार का प्रन्थ विक्रम की १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की समाप्ति ( ईसवी सन्त की ११वीं शताब्दी के अन्तिम भाग ) के निकट लिखा गया था।

इससे सिद्ध होता है कि श्रमरसिंह ने श्रपना केश इस समय के पूर्व ही बनाया होगा। विद्वान लोग इसका ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में बनाया जाना मानते हैं। ८ वराहमिहिर १ श्रीर ९ वररुचि ? ये नौ रत्न थे।

परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान् समकालीन न थे।

किन-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद हैं। पहले मत के अनुयायी कालिदास की विक्रम संवत् के प्रवर्तक विक्रमादित्य का और दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) और उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन मानते हैं।

पहले मत के समर्थकों में सर विलियम जोन्स और डाक्टर पैटरसन आदि विद्वान् हैं। पिएडत नन्दर्गीकर ने भी अश्वघोष के बनाए 'बुद्ध चरित' और कालिदास रचित काव्यों के एक से 'श्लोक-पादों' का मिलान कर उपर्युक्त विद्वानों के मत की पुष्टि की है। इस मत के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायंगी।

<sup>9</sup> वराहमिहिर वि० सं० १६२ ( श० सं० ४२७ = ई० स० १०१) में विद्यमान था। यह बात उसकी बनाई 'पञ्ज सिद्धान्तिका' नामक पुस्तक से सिद्ध होती है। यह पुस्तक श० सं० ४२७ में लिखी गई थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वररुचि का नाम कथा सरित्सागर में मिलता है। इसका दूसरा नाम कात्यायन था।

गुणास्य ने पैशाची भाषा में 'बृहत्कथा' लिखी थी। उसमें एक लाख रत्नोक थे। सामदेवभद्द ने, काश्मीर के राजा अनन्तराज के समय (वि० सं० १०८१-११३७ = ई० स० १०२८-१०८०) उक्त नरेश की विदुषी रानी सूर्यवती के कहने से, उसका सार संस्कृत के २४ हज़ार रखीकों में अथित कर उसका नाम 'कथा सरित्सागर ' रक्खा था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> श्रश्वचोष का समय ईसवी सन् की पहली शताब्दी माना काता है।

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०३ दूसरे मत के पोपक ली विच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। इस मत के माननेवालों की युक्तियाँ इस प्रकार है:—

रपुवश मे नीचे लिखे श्लोक और श्लोक पाद मिलते हैं :—

"तस्मै सम्याः सभार्थ्याय गोपत्रे गुप्ततमेन्द्रियाः"। १।५५।

"श्रन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः"। २। २४।

"इच्चच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्।

श्राकुमारकथोद्घात शालिगोप्यो जगुर्यशः"॥४। २०।

"स गुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपार्ष्णि रयान्वितः।

षड्विध वलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया"॥४। २६।

"ब्राह्मे मुद्धर्ते किल तस्य देवी

कुमारकल्पं सुष्ठुवे कुमारम्"॥५। २६।

"मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन"।६।४।

इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार 'मुद्राराच्तस' नामक नाटक में—

> "क्रूरग्रहः स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डलमिदानीम् । श्रभिभवितुभिच्छति बलाद्रसत्येनं तु बुधयोगः ॥"

इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यञ्जनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुवश के उपर्युक्त श्लोकों में भी 'गुप्त' श्रीर 'कुमार' शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त श्रीर कुमारगुप्त का उल्लेख किया है। इसलिये यह उनका समकालीन था।

कालिदासरचित 'मालिकाग्निमित्र' नामक नाटक में 'शुङ्ग-वंशी' अग्निमित्र का वर्णन है। यह शुङ्गवश के संस्थापक पुष्यमित्र का पुत्र था और वि० सं० से ९२ (ई० स० से १४९) वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठा।

कुछ निद्वान् इसका स्कन्दगुप्त के समय तक रहना भी मानते हैं।

चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय (सत्याश्रय) के समय के, श० स० ५५६ (वि० सं० ६९१ = इ० स० ६३४) के एहोले से मिले लेख में उसके लेखक रिवकीर्ति की तुलना कालिदास और भारिव से की रेगई है।

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास विक्रम संवत् से ९२ वर्ष पूर्व से वि० सं० ६९१ (ई० स० से १४९ वर्ष पूर्व से ई० स० ६३४) के बीच किसी समय हुआ था।

कालिदास ने, रघुवंश में विश्वित, इन्दुसती के स्वयंवर में सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया<sup>३</sup> है और वहीं पर मगधनरेश को सर्वश्रेष्ठ नरेश लिखा<sup>९</sup> है। रघु की दिग्विजय-यात्रा मे उसका सिन्धु-तीरस्थ हूणों को हराना लिखा<sup>९</sup> है। परन्तु हूणों

( पपित्राफिया इचिडका, भा० ६, पृष्ठ ७, रबोक ३७)

<sup>३</sup> प्राक्सिकिष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवद्त्सुनन्दा ॥'
( रह्यवंश, सर्ग ६, श्लो० २०)

<sup>४</sup> 'राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्।'

(रघुवंश, सर्ग ६, रलोक २२)

'खुराज्ञि देशे राजन्वान् स्यास्ततोन्यत्र राजवान् '

( अमरकोष, द्वितीयकागड, भूमिवर्ग, श्लोक १३ )

<sup>१</sup> 'सिन्धुतीरविचेष्टनैः।

( रघुवंश, सर्ग ४ श्लोक ६७ )

'तत्रहूणावरोधानां भतृ षु व्यक्तविक्रमम्।

( रघुवंश, सर्ग ४, श्लोक ६८)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एपिब्राफ्रिया इरिडका, भा० ६, पु० ४-७।

र 'स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारिवः कीर्तिः'।

भोज के समकालीन सगर्भे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०५ का भारत पर का पहला आक्रमण वि० सं० ५१२ (ई० स० ४५५) में स्कन्दगुप्त के राज्य पर बैठने के सभय हुआ था।

कालिदास ने उज्जियनी का जैसा वर्णन किया है वैसा विना र्यांखों से देखे नहीं हो सकता। 9

गुप्त सवत् ८२ (वि० रा० ४५७-४५८=ई० स० ४०१-४०२) के उदयगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेख<sup>२</sup> से ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। सम्भवतः इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा।

कालिदास ने अपने 'मेयदूत' नामक खरह काव्य में बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग<sup>३</sup> का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यह दिङ्नाग काद्धी का रहने वाला और वसुबन्धु का शिष्य था।

मि० विन्सैट स्मिथ के मनानुसार यह वसुबन्धु सगुद्रगुप्त का समकालीन <sup>७</sup> था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इसी श्राधार पर म० म० हरप्रसाद शास्त्री इसे मन्दसोर का निवासी मानते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कॉर्पस् इन्सिकपशनम् इचिडकेरस्, भा०३, ५०२१।

<sup>&</sup>lt;sup>३ '</sup>दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ( मेघदूत, रत्नोक १४ )

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> अर्ली हिस्ट्री ऑफ़ इंग्डिया, ए० ३४०।

हुएन्स्संग ने मनोरथ, व सुबन्धु श्रौर दिङ्नाग का उल्लेख किया है। कहते हैं कि दिङ्नाग ने कालिदास के काव्यों की कडी समालोचना की थी। इसी से कालिदास ने अपने 'मेबदूत' नामक काव्य में दिङ्नाग का व्यक्तय से परिहास किया है। दिङ्नाग का समय विक्रम की छठी शताब्दी के पूर्वार्ध ( ई॰ स॰ की पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध) में माना गया है।

कालिदास ने अपने प्रन्थों में राशिचक का, और जामित्र, होरा, आदि ज्योतिष के कुछ पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख किया है। ईसवी सन् ३०० के करीब बने 'सूर्यसिद्धान्त' में राशिचक का उल्लेख नहीं है। परन्तु आर्थमट्ट ने अपने प्रन्थ में उसका उल्लेख किया है। इस आर्थमट्ट का जन्म वि० स० ५३३ (ई० सं० ४०६) में कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) में हुआ था। होरा, द्रेकोण (द्रेष्काण), आदि राशिचक के विभागों का उल्लेख पहले पहल ग्रीक ज्योतिषों फर्सीकस मीटरनस (Fermicus Meteinus) कें, जो वि० स० ३९३ से ४११ (ई० स० ३३६ से ३५४) तक विद्यमान था, प्रन्थ में मिलता है।

इन सब अवतरणो पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि-दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के और स्कन्द्गुप्त के समय के बीच किसी समय हुआ था।

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान कालिदास को [विक्रम संवत् के प्रवर्तक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते है। उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

कालिदास ने खपने रघुवश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हुए, दिल्लाण के शासक, पाएड्यों और उनकी राजधानी उरगपुर<sup>२</sup> ( उराइयूर कावेरी के तट पर<sup>३</sup>) का उल्लेख किया है और उसके रघु के दिग्विजय वर्णन मे चोलो और पल्लवों का उल्लेख नहीं है।

१ इसने 'श्रार्याशतक' श्रौर 'दशगीतिका' नाम की पुस्तकें जिखी थीं।

र रघुवंश सर्ग ६, रलोक ४६-६०। परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ 'उरियूर' का करिकाल के पहले से ही चेाल नरेशों की राजधानी होना मानते हैं। ( श्रजी हिस्ट्री श्राफ़ इंग्डिया ए० ४८३)।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> गद्वल से मिले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपत्रों से उरग-पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मिल्लनाथ ने अम से उरगपुर की नागपुर लिख दिया है।

भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०७

इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने ईसवी सन् की पहली शताब्दी में पाएड्यों को हरा दिया था। इसके बाद ईसवी सन की तीसरी शताब्दी में फिर से पाएड्यों ने बल पकड़कर मदुरा (मड्यूरा) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु ईसवी सन् की पाँचवी या छठी शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं ने फिर से इनका राज्य छीन लिया।

इन बातो पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास पाएड्यो के, ईसबी सन् की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के पूर्व ही हुआ था। क्योंकि उसने पाएड्यो की राजधानी उरगपुर का उल्लेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाएड्यों की राजधानी लिखता। इसी प्रकार उस काव्य में चोलों और पल्लवों का उल्लेख न होने से भी इसकी पुष्टि होती है।

कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों का भी स्थान दिया है। यद्यपि सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत से सम्बन्ध हो गया था, तथापि ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में वह दूट गया था।

इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशो का सम-कालीन होता और वह उनका उल्लेख अपने काव्यों में करना चाहता तो उसे उसकी इतना घुमा फिराकर करने की क्या अवश्यकता थी।

श्रस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा

<sup>9</sup> परन्तु मिस्टर वीं ० ए० स्मिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही महुरा का पायड्यों की राजधानी होना प्रकट करते हैं। (श्रर्जी हिस्ट्री श्राफ् इण्डिया, पृ० ४६८)।

मतभेद हैं। कोई इसे सन्युसीर (या मालवे) का, कोई नव द्वीप का, श्रीर कोई कारमीर का श्रानुमान करते हैं।

कालिदास के श्रव्य काव्यों में १ रघुवरा, २ कुमारसंभव, ३ मेंबदूत,२ ४ ऋतुसंहार चौर दृश्य काव्यों में, ५ शकु-तला, ६ विक्रमों-वेशीय, और ७ सालविकाग्निमित्र प्रसिद्ध है।

१ नलोदय, २ द्वात्रिशत्युत्तिका, ३ पुष्पवाणविलास, ४ शृङ्गार-तिलक, ५ ज्योतिविदासरण, ३ श्रदि सी इसी के बनाए कहे जाते हैं।

सीलोन की कथाच्यों से ज्ञात होता है कि सिहलद्वीप के राजा

'शाकः शराम्भोधियुगोनितो हृतो मान जतर्केरयनांशकाः स्मृताः १। १८। "

श्रर्थात्—शक संवत् में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का भाग देने से श्रयनांश श्राते हैं। इसमें शक संवत् का उल्लेख होने से इस पुस्तक के रचयिता का श्रपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य नहीं हो सकता। विद्वान् लोग 'ज्योतिर्विदाभरण' का रचनाकाल वि० सं० १२६६ (ई० स० १२४२) के करीब श्रतुमान करते है।

<sup>9</sup> श्रीयुत जम्मीधर कहा। जिखित ( श्रीर देहजी युनिवर्सीटी द्वारा प्रकाशित 'वर्थ'जेस श्रॉफ़ काजिदास' नामक पुस्तक में काजिदास का काश्मीर निवासी होना सिद्ध किया गया है।

र इन तीनों को प्रचितत प्रथा के अनुसार 'ताबुत्रयी' कहते है।

३ यह पुस्तक प्रसिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नही होती। यद्यपि उसके लेखक ने स्वयं ही अपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि एक तो उसकी कविता साधारण है। दूसरा उसमें जिन कवियों, आदि का विक्रम की सभा में होना लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें अयनांश निकालने की रीति बतलां हुए लिखा है:—

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०९ कुमारदास (कुमार-धातुसेन) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया था और वहाँ पर उसके और कालिदास के बीच मैत्री हो गई थी। कुछ समय बाद वहीं पर कालिदास मारा गया। उसकी दाहिकिया के समय स्नेह की अधिकता के कारण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर कर भस्म हो गया।

इसी प्रकार कथात्रों से भोज के समय भी एक कालिदास का विद्यमान होना पाया जाता है। भोज प्रबन्ध आदि में उसकी प्रतिमा और कुशायबुद्धि की वड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोद्य' नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी किवता में 'श्लेष' अधिक रहता था। कुछ लोग 'चम्पू रामायण' को भो उसी की बनाई हुई मानते हैं। उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने भोज की गुण्प्राहकता के कारण ही रख दिया था।

'नवसाहसाङ्क चरित' की एक हस्तिलिखित प्रति में उसके कर्ता पद्मगुप्त (परिमल) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका-लीन था, कालिदास के नाम से लिखा है।

जानकीहरणं कर्तुं रघुवशे स्थिते सति। कविः कुमारदासो वा रावणो वा यदि स्नमः॥

महावंश के श्रतुसार कुमारदास की मृत्यु वि० सं० १८९ (ई० स० १२४) में हुई थी।

कहते हैं कि सिहलद्वीप के दिल्ली प्रान्त के माटर नामक सूबे में, जहाँ करंदी नदी भारतसागर में गिरती है, कालिदास का स्मारक बना है। 'पराक्रमबाहुचरित' से भी इस बात की पुष्टि होती है।

१ इसने 'जानकीहरण' नामक महाकाव्य लिखा था। इस विषय में राजशेखर ने कहा है:—

'स्कि जुकायली' और 'हारावली' मे राजशेखर का कहा यह क्रोक मिलता है।

> "एकोऽवि ज्ञायते इन्त कालिशसं न केनचित्। श्रद्धारे लिलिवेड्गारे कालिहासत्रयं किमु॥"

अर्थात—एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर क्या रहंगार वर्णन में तीन तीन कालिदास हो गए है ?

इससे ज्ञात होता है कि राजरोखर के समय वि० सं० ९५७ ( ६० स० ९०० ) के करीब तीन कालिदास हो चुके थे।

#### अमर

यह कवि कौन था। इसका निश्चय करना कठिन है। अमरकोष के कर्ता अमरिसह के समय के विषय में कालिदास पर विचार करते हुए टिएपणी में कुछ प्रयाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कर्ती अमरुक के विषय में विचार किया जाता है।

कहते हैं कि, जिल समय मण्डनिमश्र और शङ्कराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ उस समय मण्डनिमश्र की स्त्री ने शङ्कराचार्य से कामशास्त्र सम्बन्धों कई प्रश्न किए थे। शङ्कराचार्य तो प्रारम्भ से ही ब्रह्मचर्यपालन करते आ रहे थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमस्क नामक, राजा के शारीर, से योगवल से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्त किया और फिर उसी शारीर में रहते हुए 'अमस्शतक' नामक श्रृङ्कार का प्रन्थ लिखा। परन्तु माधव कवि प्रणीत 'शङ्करिद्ग्विजय' से शङ्कराचार्य का 'अमस्शतक' के स्थान पर कामशास्त्र का कोई प्रन्थ बनाना प्रकट होता है।

विक्रम सवत् की दसवी शताव्दी के पूर्वभाग (ईसवी सन् की नवां शताब्दी के उत्तर भाग मे ) होने वाले आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने

भोज के समकालीन समक्ते जानेवाले कुछ त्रसिद्ध कवि २१२ 'ध्वन्यालोक' नामक खलङ्कार के बन्ध में खमलक के 'मुक्तको' की प्रशासा में लिखा है :--

'यथास्त्रवस्य कवेर्मुकदाः २१द्वाररस्यव्यक्तः प्रवस्यायमानाः प्रसिद्धा एव' ।

अर्थात्—जैसे अमरुक कवि के पुटकर श्रोक शृङ्काररस से पूर्या हैं और एक सिलिसलेवार बन्ध की तरह मालूम हाते है।

इससे प्रकट होता है कि यह कवि ध्वन्यालोक के रचनाकाल से बहुत पहले ही 'अमरुरातक' लिख चुका था।

इस शतक पर वैसे तो करीच सान टीकाएँ मिल चुकी हैं। परन्तु 'रिसक सजीवनी' नाम की टीका राजा भोज के वंशज और मालवे के परमारनरेश स्वयं अर्जुनवर्मा ने लिखी थी। इस अर्जुनवर्मा के वि० स० १२६७ से वि० सं० १२७२ ( ६० स० १२१० से १२१५ ) तक के तीन दानपत्रों का उज्लेख पहले किया जा चुका है।

असरक के 'अमरशतक' पर भोज के वशज अर्जुनवर्मा की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन मान लिया हो तो आधर्य नहीं।

इनके अलावा एक अमर किन और भी हुआ है। उसने 'छन्दो-रत्नावली,' 'कान्यकल्पलता,' 'मुकावली,' 'कलाकलाप' और 'बालभारत' नामक मन्थ लिखे थे। यह किन सोलकी वीसल का समकालीन था।

वि० सं० १४०५ ( ई० स० १३४८ ) के बने राजशेखरसूरि के 'प्रबन्ध कोश' में इस किब को वाघट (या वायट—अणहिलवाड़े के पास) के रहने वाले जिनदत्तसूरि के मक्त अमरसिंह का शिष्य लिखा है।

धौलके के राना ( बघेल-सोलंकी ) वीर धवल के पुत्र वीसल का

१ उद्योत ३, ५० १४२।

समय वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१) तक था । इसी ने सोलकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीनाथा।

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनो ही किव भोज के समकालीन

# वासुदेव

यह किन भारतगुरू का शिष्य श्रीर महाराज कुलशेखर का सम-कालीन था। पर कुलशेखर कौन था। इसका पता नहीं चलता। सिंहल की कथाश्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर के। भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश वीर पाण्डि को गद्दी पर बिठा दिया था। इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२० (ई० स० ११७०) के करीब माना जाता है। इसके बनाए 'युधिष्ठिर विजय' काच्य पर लिखी गई राजानक रत्नकंठ की श० सं० १५९३ (वि० स० १७२८—ई० स० १६६१) की टीका श्रादि को देखकर श्रनुमान होता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था।

'वासुदेव विजय' नामक काव्य का कर्ता वासुदेव अधेर 'युधि-ष्टिर विजय' का कर्ता यह वासुदेव। एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका निश्चय भी नहीं हो सका है।

<sup>9</sup> युधिष्ठिरविजय, श्राश्वास १, श्लोक ६, ६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वासुदेव का आश्रयदाता कौन सा कुलशेखर था, यह निश्रयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

व इिवडयन ऐविटक्वेरी, भा० ६, पृ० १४३।

४ 'धातुकान्य' के प्रारम्भ के श्लोक की टीका से प्रकट होता है कि यह वासुदेव केरत के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था।

# दामोदर

इसी दामोदर मिश्र ने राजा भोज की आज्ञा से 'हनुमन्नाटक' का जीर्णोद्धार और भोज के किए सम्रह के आधार पर 'अब्द्प्रबोध' (भोज-देव सम्रह।) की रचना की थी। यह विद्वान वास्तव में भोज का सम-कालीन था।

# राजशेखर

'बालरामायण', 'बालभारत', 'विद्धशाल भिक्तिका' श्रौर 'कर्पूर-मंजरी'।का कर्ता राजशेखर कन्नौज के प्रतिहार (पिंडहार) नरेश महेन्द्रपाल का गुरु था। महेन्द्रपाल के वि० स० ९५० से ९६४ (ई० स० ८९३ से ९०७) तक के तीन दानपत्र मिले हैं।

# भवभूति

यह किव विदर्भ (वरार) के पद्मपुर नगर के रहनेवाल की नीलक एठ का पुत्र और कन्नान नरेश यशोवर्मा का सभा-पि बत था। इस यशोवर्मा का समय विव् संव् ७८८ (ईव् सव् ७३१) के आस पास था, और इसके नौ दस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश लिलता-दित्य (मुक्तापोड) द्वारा हराया गया था। इ

<sup>9</sup> भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रहनेवाला लिखा है। यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

किव वाक्पितराजश्री भवभूत्यादिसेवितः ।
 जितो ययौ यशोवमी तद्गुणस्तुतिविक्ताम् ॥१४५॥
 ( राजतरंगिणि, तरंग ४ )

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसी समय बिबतादित्य, भवभूति के। अपने साथ काश्मीर लेगया था ।

ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कवि का असली नाम श्रीकण्ठ था। परन्तु इसके बनाए इस श्लोक के कारण लोग इसे भवभूति कहने लगे।:—

> तपिसकां गनोवस्थामितिस्मेराननाविव। गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननौ॥

श्रर्थात्—महादेव जी के श्रंग में लगी भस्म के लग जाने के कारण ऊपर से सुफेद और तपस्वी की सी श्रवस्था को प्राप्त होने से मुखकराते हुए पार्वती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ।

भवभूति ने 'मालतीमाधव,' 'उत्तररामचरित' और 'वीर-चरित' नाम के नाटक लिखे थे।

भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में कालिदास और भवभूति की किवता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद उठ खड़ा होने से भुवनेश्वरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निश्चय करना स्थिर हुआ। इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का आवाहन कर दोनों की लिखी हुई किवताएँ तकड़ी पर रख दी गईं। जब भूवभूति की किवता वाला पल्ला कुछ ऊँचा उठने लगा तब अपने भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्खे हुए कमल की मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने कहा:—

श्रहों में सौभाग्य मम् च भवभूतेश्च भिषातं घटायामारोष्य प्रतिफलति तस्यां लिंधमिन ।

<sup>9</sup>कहीं कहीं

'साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्तिः' इस रलोक पाद के कारण इसका नाम भूवभूति होना लिखा है। भाज के समकालीन समक्षे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१%
गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितकत्हारकिलका—
मधूलीमाधूर्य जिपति परिपूर्त्ये भगवती ॥

अर्थात्—यह मेरं लिये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरी और भवभूति की किवता की उत्तमता का निर्णय करने के लिये दोनों किव-ताओं के तकडी पर रक्खे जाने और भवभूति की किवता वाले पलड़े के ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती अपने कान पर के कमल का मकरन्द उसमें डालती है।

परन्तु यह सब कल्पनामात्र है।

'गौड़वहो' ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का समकालीन था।

# दएडी

यह किव विक्रम की ७वी शताब्दी के उत्तरार्ध (ई० स० की ७वी शताब्दी के पूर्वीर्ध ; में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित' नामक गचकाव्य और 'काव्यादर्श' नामक अलङ्कार का प्रन्थ लिखा था।

एक प्राचीन स्रोक मे लिखा है:-

जाते जगित वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्। कवी इति ततो न्यासे कवयस्त्विय दिखनि॥

श्रर्थात्—जगत् मे पहला कवि वाल्मीकि हुआ, दूसरा व्यास, श्रीर तीसरा दण्डी।

भवभूति और कालीदास की कथा के समान ही कालिदास और द्रखी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमे इतना अन्तर है कि दोनों की

<sup>9</sup> कुछ विद्वान् 'छन्दो विचिति,' 'कलापरिच्छेद,' श्रादि ग्रंथ भी इसीके बनाए हुए बतलाते है।

काव्यशक्ति की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वय सरस्वती ने कहा:—

> "कविर्द्गडी कविर्द्गडी कविर्द्गडी न चापरः।" अर्थात्—कवि तो दग्डी ही है।

इस पर कालिदास को कोध चढ़ आया और जब उसने पूछा:—
''तदाहमस्मि के। रुखे "!

द्यर्थात्—तो फिर ऐ राँड ! मै कौन हूं ?

तब सरस्वती ने उत्तर दिया।

"त्वमहं त्वमह त्विति"

अर्थात्—तू और मैं तो एक ही हैं ( यानी तू तो मेरा ही अव-तार है।)

यह सब पिछले लोगों को कल्पित कथा है।

### मिल्लनाथ

इसकी लिखी 'रघुवंश', 'कुमारसम्भव', 'मेघदूत' और 'शिशुपाल-वघ' नामक काव्यो की टीकाऍ मिली है। यह वि० सं० १३५५ (ई० स० १२९८) मे विद्यमान था।

### मानतुङ्ग

यह जैनमतानुयायी त्र्याचार्य था। इसका समय वि ० सं० ६५७ (ई० स० ६००) के करीब माना जाता है। 'भक्तामर स्तोत्र' इसीने बनाया था।

#### धनपाल

यह कवि मध्यदेश मे जन्मे काश्यपगोत्री ब्राह्मण देवर्षि का पौत्र श्रौर सर्वदेव का पुत्र था। <sup>9</sup> यह सर्वदेव स्वयं विद्वान् श्रौर विशाला

श्रासीद्द्रिजनमाखिलमभ्यदेशे प्रकाशशाह्याश्यनिवेशजनमा ।

भाज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१७ ( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहने के कारण ही उसका छोटा पत्र शोभन भी जैन होगया था। परन्त धनपाल की पहले जैनों से घुणा थी। इसी से वह उटजैन छोड़कर घारा नगरी में जा बसा। इसको मुझ ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी।

इसी धनपाल ने वि० स० १०२९ (ई० स० ९७२) मे अपनी छोटी बहन सुन्द्री ( अवन्ति सुन्द्री ) के लिये 'पाइअलच्छी ( प्राकृत लक्सी) नामसाला' नामक प्राकृत का एक कोष लिखा था। यह अवन्ति सन्दरी स्वय भी विद्धी थी। उसकी बनाई प्राकृत-कविता अलङ्ककार-शास्त्र के प्रत्थों और कोषों की टीकाओं में मिलती है।

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने 'तिलकमञ्जरी' नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा 'प्रबन्ध चिन्तामिए' मे इस प्रकार लिखी मिलती है :-

एक वार जब वर्धमान सुरि उज्जैन की तरफ आए तब धनपाल के पिता सर्वदेव ने उन्हे अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूर्वजों के छिपाए

> श्रलब्ध देवर्षिरिति प्रसिद्धि या दानवर्षित्वविभूषितोपि ॥ ५१ ॥ शास्त्रेष्वधीती कुशलः कलास्त बन्धे च बोधे च गिरां प्रकृष्टः। तस्यात्मजनमा समभूनमहात्मा देवः स्वयंभूरि व सर्वदेवः ॥ ५२ ॥

तज्जनमा जनकाङ्घिपङ्कजरजः सेवाप्तविद्यालवा। विप्रः श्रीधनपाल इत्यविशदामेतामबभ्रात्कथाम्। श्रचुएगोपि विविकस्किरचने यः सर्वविद्याब्धिना। श्रोमुञ्जेन सरखतीति सद्सि द्योगीभृताञ्याहृतः ॥ ५३ ॥

(तिलकमक्षरी)

हुए धन का स्थान वतलाने की प्रार्थना की। यह सुन वर्धमान ने कहा कि वह आधा हिस्सा देना मजूर करे तो ऐसा हो सकता है। सर्वदेव ने यह बात स्वीकार करली। तब वर्धमान ने भी अपने योगबल से उसे वह स्थान बतला दिया। इस पर जब वह मिले हुए धन का आधा भाग उन्हें देने लगा तब उन्होंने धन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से एक को माँगा। यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धमान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। सर्वदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर अधिक प्रेम था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को भन्न होते देख अन्त से उसने तीर्थयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का विचार किया। परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी। इसी से वह अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वर्धमानसूरि के साथ हो लिया।

कुछ काल बाद जब धनपाल पढ़ लिखकर भोज का कृपापात्र हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ वर्षो तक जैनों का धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वय शोभन ने वहाँ पहुँच उसे भी जैन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी भोज को जीवहिसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घटना के बाद ही धनपाल ने तिलकमंजरी की रचना की थी। यद्यपि उक्क गद्यकाच्य

(तिज्ञकमञ्जरी)

इससे प्रकट होता है कि, इस गद्यकाव्य में किन ने राजा भोज के मनोनिनोदार्थ ही जैनशास्त्रोक्त एक कथा लिखी थी।

भिशेषवाङ्मयविदोऽिप जिनागमोकाः । श्रोतुं कथाः समुपजातकुत्हलस्य ॥ तस्यावदातचरितस्य विनोदहेता । राज्ञः स्फुटाद्भृतरसा रिचता कथेयं ॥ ५० ॥

भाज के समकालीन समभे जानेवात कुछ प्रसिद्ध कवि २१९ के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने लिये "विग्रः श्री धनपाल"... लिखकर अपना ब्राह्मण होना भी प्रकट किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केवल जैनमत के सिद्धान्तों का अनुयायी होगया था।

'पाइश्रलच्छी नाम माला' बनाते समय यदि धनपाल की श्रायु २५-३० वर्ष की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोहण के बाद तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी श्रायु अवश्य ही ६० और ७० वर्ष के बीच रही होगी।

प्रवन्धचिन्तामणि में लिखा है कि भोज ने तिलक्ष्मञ्जरी की कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक के स्थान पर स्वयं भोज का, विनता की जगह अवन्ती का, और शकावतार तीर्थ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुह मांगा इनाम मिल सकता है। परन्तु किव ने यह बात अझीकार न की। इससे भाज कुद्ध होगया और उसने उस काव्य का जला डाला। यह देख धनपाल को बहुत दुःख हुआ और वह घर जाकर एक पुरानी रुटिया पर पड़ रहा। परन्तु उसकी कन्या बालपण्डिता ने जो तिलकमञ्जरी को एक बार पढ़ चुकी थी उसे आधासन देकर उठाया और अपनी स्मरण शिक्ठ ली सहायता से उस अन्थ का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा पिञ्जला आधा भाग नया बनाकर अन्थ को पूर्ण कर दिया।

डाक्टर बूलर और टानी धनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित रहने में शङ्का करते हैं। परन्तु तिलकमक्षरी में कवि ने स्वयं राजा भोज की श्राज्ञा से उक्त गद्यकाव्य का लिखना शकट किया है।

<sup>9</sup> ऐसा भी कहते हैं कि धनपाल की कन्या का नाम तिलकमक्षरी था। उसी की सहायता से उक्त प्रन्थ के दुवारा तैयार होने से कवि ने पुस्तक का नाम ही 'तिलकमक्षरी' रख दिया।

इसने 'भविसयत्त कहा' (अपभ्रंश भाषा की), 'ऋषभपञ्चाशिका', श्रीर एक संस्कृत का केष भी बनाया था। यह केष शायद अब तक अप्राप्त है।

'प्रबन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा भोज सरस्वती कर्णाभरण नामक महल के तीन द्रवाजो वाले मर्ख्य में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सर्वज्ञ तो पहले हो चुका है। परन्तु क्या उसके बनाए दर्शन (Philosophy) में अब भी कुछ विशेषता बाकी है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि अर्हत् के बनाए 'अर्हच्चूडामणियन्थ' से इस समय भी तीनों लोको और तीनों कालो का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब धनपाल ने अपनी बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के दुकड़े पर लिख और उसे एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए आदमी की सौप दिया। भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन द्रवाजों में से एक का संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मर्ख्य की पद्मशिला का हटवा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर आकर जब उसने धनपाल के लेख की देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का लिखा था।

श्रर्थात्—जिस बात को विष्णु अपनी दो आँखों से, महादेव तीन श्राँखों से, ब्रह्मा श्राठा आँखों से, कार्तिकेय बारह आँखों से, रावण बीस

१ इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः— द्वाभ्यां यन्न हा रास्त्राभन च हरः स्रष्टा न चवाष्टभि— र्यन द्वादशभिगुहो न दशकद्वनद्वन लङ्कापितः। यन्नेन्द्रो दशभिः शतैर्न जनता नेत्रेरसंख्येरिय तत्प्रज्ञा नयनेन पश्यति बुधश्चैकेनवस्तु स्फुटम्॥

भाज के समकालीन समभे जानेवाल कुछ प्रसिद्ध कवि २२१

उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामिए) मे यह भी लिखा है कि समुद्र-जल मे डूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के—

'श्रयि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः।'

अर्थात्—अगले जन्म मे किए हुए कभी का प्राणियो पर बेढब असर पड़ता है। इस स्रोकार्ध की पूर्ति धनपाल ने इस प्रकार की थी:—

'हरशिरसि शिरांसि यानि रेजुईरि हरि तानि लुठन्ति गृध्रपादैः ॥'

अर्थात्—हरि-हरि (अफसोस) जो (रावण के) सिर एक बार महादेव (के सिर) पर चढ़े थे वही आज गीधो के पैरो की ठोकरो से लुड़क रहे हैं।

इसके बाद जब गोताखोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त क्लोक का उत्तरार्ध ठीक यही निकला।

#### भास्करभट्ट

यह 'दमयन्तीकथा' के कर्ता त्रिविक्रमभट्ट का पुत्र था। 'मदालसा चम्पू' इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकालीन था और उसने इसे 'विद्यापित' की उपाधि दी थी। इसी के वंश में 'सिद्धान्तशिरोमिण' और 'करण कुत्हल' का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य हुआ था।

### वररुचि

इसका दूसरा नाम कात्यायन था। 'श्रष्टाध्यायी वृत्ति' 'व्याकरण्-

श्रांखों से, इन्द्र हज़ार श्रांखों से श्रीर लोग श्रसंख्य श्रांखों से भी नहीं देख सकते उसी को विद्वान् श्रपनी ज्ञान की एक ही श्रांख से साफ देख लेता है।

१ सिद्धान्तशिरोमणि श० सं० १०७२ (वि० सं० १२०७-ई० स० ११४४ ) में समास हुई थी।

कारिका', 'प्राकृत प्रकाश', 'पुष्पसूत्र', 'लिङ्गवृत्ति' आदि अनेक मथ इसने लिखे थे।

गुणाढ्यद्वारा ईसवी सन् की पहली शताब्दी में लिखी गई 'वृहत्कथा' में वरहिच का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना भ्रम मात्र ही है।

मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय ईसवी सन् से पूर्व की चौथी शताब्दी अनुमान करते हैं।

#### उवट

यह त्र्यानन्दपुर (गुजरात ) के रहने वाले वज्रट का पुत्र था। इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए 'वाजसनेय सहिता' (यजुर्वेद ) पर भाष्य लिखा था।

उसमें लिखा है :--

ऋष्यादींश्च पुरस्कृत्य श्रवन्त्यामुवटो वसन्। मन्त्रभाष्यमिदं चक्रे भोजे राष्ट्रं प्रशास्ति॥

श्रानन्दपुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूनुना । मन्त्रभाष्यमिद् क्लुप्त भोजे पृथ्वीं प्रशासित॥

<sup>9</sup> उसी भाष्य की दूसरी कापी में जिखा है:—

### मालवे का परमार-राज्य

मालवे के परमारों का राज्य एक समय भिलसा से गुजरात (की सीमा) तक और चित्तौड़ से (दिन्तण में) तापती तक फैल गया था। उज्जैन, धारा, मॉइ, भोपाल, (ग्वालियर राज्य में के) उदयपुर, आदि स्थानों में इस वंश के राजाओं द्वारा वनवाए हुए स्थान, मिन्दर, जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं का कीर्ति-कथा को प्रकट करते हैं।

सिंधुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रही। परन्तु बाद में भोज ने यह पद धारा को प्रदान किया। इसी से भोज की एक उपाधि 'धारेश्वर' भी हो गई थी।

इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेश्वर,' 'पट्टिकल,' 'सान्धि विप्रहिक,' आदि अनेक कर्मचारी नियत किए जाते थे। इनमे का पिछला (Minister of the peace and warm) पद ब्राह्मणों को ही मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, थी और इनकी मुहर में सर्प हाथ में लिए गरुड़ का चिन्ह बना होता था।

यद्यपि वैदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारत की

<sup>9</sup> वि० सं० की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले मौखरीवंशी ईश्वर वर्मा के, जौनपुरसे मिले लेख में धारानगरी का नाम मिलता है।

<sup>(</sup> कॉर्पंस् इन्सिकिपशनं इचिडकेरम्, भा० ३, ५० २३० )

वह पूर्व की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि अलबेक्ती के, जो अपने को भाज का समकालीन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय भी मालवा खूब आबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच फर्सख (पाँच पाँच मील ?) या इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए थेर। काश्मीर, बनारस, आर कन्नीज, के आस पास के देशों में, जिन्हें आर्यावर्त भी कहते थे, 'सिद्धमानुका' नाम की लिपि का प्रचार था। परन्तु मालवे में 'नागर' नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके और

१ अब्रैहाँ मुहम्मद इटन श्रहमद श्रवबेरूनी का जन्म वि० सं० १०२० (ई० स० ६७३) में ख्वारिज़्म के निकट के बेरूँ नामक स्थान (मध्य पृशिया) में हुआ था। वि० सं० १०६३ (ई० स० १०१६ में) जिस समय महमूद ग़ज़नवी ने 'खीवा' पर चढाई कर उसे विजय किया, उस समय श्रन्य लोगों के साथ ही श्रवबेरूनी भी बन्दी के रूप में ग़ज़नी लाया गया। इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में अमण किया और फिर गज़नी लौटकर वि० सं० १०८७ (ई० स० १०३०) में भारत का बृतान्त लिखा। इसमें का कुछ हाल उसका श्रपना देखा, और कुछ महमूद के श्रफसरों, नाविकों, और श्रन्य हिन्दू-मुसलमान पर्यटकों, का बतलाया हुआ है। श्रवबेरूनी गणित और ज्योतिष का श्रव्छा विह्नान् था। इसने श्रनेक विषयों पर श्रन्थ लिखे थे, जिनमें से श्रधिकांश नष्ट हो गए हैं। इसकी सुरयु वि० सं० १९०४ (ई० स० १०४८) में हुई थी। इसने श्रपने भारतीय-विवरण में श्रपने को धारा के राजा भोज का समकालीन लिखा है।

र अलबेरूनी का भारत, भा० २, पृ० १३०

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> अलवेरूनी के समय काशी श्रौर काश्मीर विद्या के केन्द्र थे।

४ त्राज कल की काश्मीरी लिपि 'शारदा' लिपि के नाम से असिद्ध है। सम्भव है यह 'सिद्धमातृका' शब्द का ही रूपान्तर हो।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> सम्भव है इसी से श्राजकल की लिपि का नाम 'नागरी' हुश्रा हो।

सिद्धमातृका के बीच केवल श्रक्तरों के रूप में ही भेद था। इन दोनों लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी वह 'श्रधनागरी' कहलाती थी। इसका प्रचार भातिया और सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार और भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं। 9

### मालवे के परमारराज्य का अन्त

मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र (कृष्ण-राज) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० (ई० स० ८५३ और ८७३) के बोच था। इसी प्रकार इस वश का अन्तिम (सत्ताईसवाँ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०९) में विद्यमान था। इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सौ वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था। परन्तु पिछले कुछ राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह गया था। इसी समय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अधि-कार हो गया और वह प्रदेश उनकी अधीनता में रहने वाले अनेक छोटे छोटे राज्यों में बॅट गया।

<sup>9</sup> स्रजबेरूनी का भारत, भा० २, पृ० ६०-६१।

२ कुछ विद्वान प्रत्येक नरेश के राज्य की श्रौसत २४ वर्ष मान कर उपेन्द्र का समय वि० सं० ८४७ श्रौर ८८२ (ई० स० ८०० श्रौर ८२४) के बीच श्रवुमान करते हैं।

<sup>ै</sup> परन्तु वि० सं० ८४७ (ई० ८००) से इस वंश के राज्य का प्रारम्भ माननेवालों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षा तक राज्य करना सिद्ध होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> उनके समय पहले चौहानों का प्रताप बढ़ा श्रीर फिर मुसलमानों ने वहाँ पर श्रेषिकार कर लिया।

मालवे के (इक्षीसवे) परमारनंश देवपाल के समय से ही उस तरफ मुसलमानों के आक्रमण छुक हो गए थे। हि० स० ६३० (वि० सं० १२८९—ई० स० १२३२) में दिल्ली के बादशाह शम्मुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर पर आधिकार कर लिया और इसके तीन वर्ष भी बाद (वि० सं० १२९२—ई० स० १२३५) में भिलसा और उज्जैन भी उसका कब्जा हो गया। इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल के मन्दिर को तुड़वाया था। परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका अधिकार स्थायी न रहा।

'तारीख़े फरिश्ता' में लिखा है कि हि० स० ६२९ (वि० स० १२८८—ई० स० १२३१) में शम्सुदीन ऋत्तमश ने ग्वालियर के किले को घेर लिया। यह किला ऋत्तमश के पूर्वाधिकारी ऋारामशाह के समय में फिर हिन्दुओं के ऋधिकार में चला गया था। उपक साल तक घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देववल (देवपाल) रात के समय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> क्रॉनॉलॉजी श्रॉफ़ इंग्डिया, पृ० १८४।

र कहते है कि महाकाल का यह मन्दिर सोमनाथ के मन्दिर के ढंग पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज़ ऊँचा कोट था। इस मन्दिर के बनकर तैयार होने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसको नष्ट करके यहाँ की महाकाल की मूर्त के साथ ही प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य की मूर्ति की और बहुत सी धातु की बनी अन्य मूर्तियों को देहली की मसजिद के द्वार पर रख कर तुड़वाया था। यह भी कहा जाता है कि शम्सुद्दीन अल्तमश ने इस मन्दिर के सामान से वहाँ पर एक मसजिद और एक सराय बनवाई थी। इसके बाद पेशवा के सेनापित, अयाप्पा संधिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण) रामचन्द्र बाबा ने दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक महाकाल के मन्दिर की स्थापना की।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय किया था।

किला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सौ से अधिक योद्धा मारे गए थे। इसके बाद ग्वालियर पर शम्युद्दीन का अधिकार हो गया।

'तबकाते-नासिरी' में ग्वालियर के राजा का नाम मिलकदेव श्रीर उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही ग्वालियार के विजय होने की तारीख़ २६ सफर मंगलवार हि॰ स॰ ६३० (वि॰ स॰ १२८९ की पाष बिद् १४—ई॰ स॰ १३३२ की १२ दिसबर) लिखी है।

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कळवाहों के बाद ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के हाथ मे चला गया था तथापि देवपाल के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को वहाँ के किले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया। यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमारों का अधिकार रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी और धीरे धीरे उसके आस पास मुसलमानों के पैर जमने लगे थे।

तबकाते नासिरी में लिखा<sup>२</sup> है कि हि॰ स॰ ६४९ (वि॰ स॰ १३०८—ई॰ स॰ १२५१) में नासिरुद्दोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की श्रीर वहाँ से वह मालवे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के सब से बड़े राना जाहिरदेव ने जिसकी सेना में ५,००० सवार श्रीर २,००,००० पैद्ल थे उसका सामना किया। परन्तु जीत नासिरुद्दीन की ही हुई।

वास्तव मे यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इिख्यन ऐफ्रेमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार श्राता है।

र ई्बीयट की हिस्ट्री श्रॉफ़ इंडिया, भा० २, पृ० ३११।

नरेश जयसिह द्वितीय ही होगा; क्योंकि वि० स० १३१२ (ई० स० १२५५) का इसका एक शिलालेख मिला है।

वि० स० १३४८ (ई० स० १२९१ = हि० स० ६९०) मे जला-लुद्दीन फीरोज खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा और वहाँ के मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वर्ष बाद वि० स० १३५० (ई० स० १२९३ = हि० स० ६९२) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की। इस बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला।

इसी वर्ष उसके भतीजे अलाउदीन खिलजी ने भिलसा के साथ ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वर्ष वि० सं० १३५१ (ई० स० १२९४=हि० स० ६९३) मे अलाउद्दीन देविगिरि के राजा की हराकर खानदेश होता हुआ मालवे तक पहुँचा।

'तारीख़ फरिश्ता' में लिखा है। रें कि हि० स० ७०४ (वि० सं० १३६२=ई० स० १३०५) में कोक ने ४० हजार सवार श्रीर १ लाख

( ईलियट की हिस्टी श्रॉफ इण्डिया, भा० ३, पृ० ३१ )

उस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिंह तृतीय या श्रर्जुन वर्मा द्वितीय का श्रधिकार था।। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं चलता।

<sup>9</sup> अब्दुल्ला वसाफ़ ने हि० स० ६८६ = वि० सं० १३५७ = ई० स० १३००) के करीब 'तज़ियतुल अमसार' नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के २० वर्ष पूर्व मालवे का राजा मर गया। इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में क्ताड़ा उठ खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी ख़्न ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य की आपस में बाँट लिया। इससे बाहर वालों के वहाँ पर लूट मार करने का मौक़ा हाथ लगा। उस समय मालवे में कुल मिलाकर १८,६३,००० नगर और गाँव थे और वहाँ का 'किरवा' नामक वस्न (Linen) बहुत बढ़िया होता था।

र तारीख़ ऋरिश्ता, भा०१, ५० ११४।

पैदल सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त मे उज्जैन, माँडू, धार और चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का अधिकार हो गया।

'तारीले अलाई' में लिखा है कि मालवे के राव महलकदेव और उसके मत्री केंका नं, जिनकी सेना में, चुने हुए ३०-४० हजार सवार, और अनिगनती के पैदल सिपाही थें, शाही सेना का सामना किया—परन्तु जीत अलाउदीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में केंका मारा गया। इसके बाद ऐनुलमुल्क मालवे का हाकिम बनाया गया और उसे महलकदेव को मॉडू से निकाल देने की आज्ञा दी गई। कुछ काल बाद एक जासूस द्वारा किले के गुप्त मार्ग का पता लगा कर वह एकाएक उसमें घुसगया और उसने महलकदेव की मार डाला। यह घटना हि० स० ७०५ (वि० स० १३६२—ई० स० १३०५) की है। इसके बाद सुलतान ने मॉडू का प्रवन्ध भी ऐनुलमुल्क को सौप दिया।

शायद इस घटना का सम्बध भोज द्वितीय से हो। परन्तु इसके बारे मे निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते।

'तारीख फीरोज शाही' में रण्थभोर दुर्ग के विजय के पूर्व ही मालने के धार तक के पूरेश का अलाउदीन के अधिकार में आ जाना लिखा है। रण्थभोर का दुर्ग हि० स० ७०० (वि० सं० १३५८—ई० स० १३०१) में विजय हुआ था।

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले वि० सं० १४९६ ( ई० स० १४३९) के लेख<sup>3</sup> में लिखा है। कि गुहिलवंशी लक्ष्मसिंह ने मालवे के राजा गोगदेव को हराया था।

१ ईलियट की हिस्टी श्रॉफ इंडिस्या, भा० ३, ५० ७६।

र ईिलियट की हिस्टी स्नॉफ़ इंग्डिया, भा० ३, ५० १७४

३ भावनगर इन्सिकपशन्स पृ० ११४

यह तक्मयासिंह वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में धलाउद्दीन

'मीराते सिकन्दरी' में लिखा है कि—हि० स० ७९९ (वि० स० १४५४—ई० स० १३९७) के करीब यह खबर मिली कि माँडू का हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात के सूबेदार जफर (मुजफ्फर प्रथम) ने माँडू पर चढाई की। यह देख यहाँ का राजा अपने मजबूत किले में जा घुसा। परन्तु एक वर्ष कुछ महीनो तक घिरे रहने के बाद उसने आगे से मुसलमानों को न सताने और खिराज देते रहने का वादा कर अपना पीछा छुड़ाया। इसके बाद जफरखाँ वहाँ से अजमेर चला गया।

'तबकाते श्रकवरी' श्रौर 'फरिश्ता' मे माँडू के स्थान पर माँडलगढ़ लिखा है। परन्तु वि० स० १४५४=ई० स० १३९७ के बहुत पूर्व ही मालवे पर मुसलमानों का श्रधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते सिकन्दरी' के उपर्युक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता। शायद यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँडू लिख दिया गया हो।

'मिराते सिकन्दरी' से यह भी ज्ञात होता है कि हि० स० ७४४ (वि० सं० १४०१=ई० स० १३४४) के करीब मुहम्मद तुरालक्ष ने मालवे का सारा प्रदेश अजीज हिमार का सौंप दिया था। यह पहले धार का हाकिम था।

दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह तुग़लक के समय दिलावर खाँ गोरी मालवे का हाकिम था। परन्तु तुग़लकों का प्रभाव कमजोर होने पर वि० सं० १४५८ (ई० स० १४०१=हि० स० ८०४) में वह स्वतन्त्र

से युद्ध करते हुए चित्तीड में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं चलता है। शायद फारसी तवारीखों का कोक और यह गोग एक ही हो।

१ स्वर्गीय मुन्शी देवी प्रसादजी ने महसूद तुग़लक के राज्य समय इसको मालवे की हकूमत का मिलना लिखा है।

हो गया। इसकी राजधानी धार मे थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र होशङ्ग के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त हुआ।

हि० स० ९७० (वि० स० १६१९—ई० स०१५६२) मे अकबर के समय मालवे पर मुग्नलो का अधिकार हुआ और इसके बाद शायद वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) मे ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की।

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानो का श्रिधकार हो जाने से वहाँ के परमारनरेशो की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त मे अपना निवास कायम किया।

मालवे में इस समय राजगढ़ और नरसिहगढ़ दो राज्य परमारा के हैं।

यद्यपि बुँ देलखंड में छतरपुर श्रौर मालवे में धार श्रौर देवास के राजवश भी परमार चत्रिय हैं, तथापि श्राजकल छतरपुरवाले बुँ देलों में श्रौर धार श्रौर देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं।

१ पिशांगया के तालाब पर के वि० सं० १४३२ के लेख में लिखा है कि जिस परमार वंश में मुक्ष और भोज हुए थे उसी में हम्मीर का जन्म हुआ। उसका पुत्र हरपाल और पौत्र महीपाल था। महीपाल का पुत्र रघुनाथ हुआ। उसकी रानी (बाहडमेर के राठोड दुर्जनशस्य की पुत्री) राजमती ने उक्त तालाब बनवाया था।

# पड़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले राज्य

### गुजरात

वि० सं० =१४ (ई० स० ७५७) के करीब खलीफा श्रलमन्सूर द्वारा नियत किए गए सिन्ध के श्राय —शासक 'हशाम इन्न श्रमरु श्राल तघलबी' के सेनापित श्रमरु बिन जमाल ने काहियाबाड़ पर चढ़ाई कर बलभी के राजवश की कमज़ोर कर दिया।

इसके बाद गुजरात मे चावड़ावंश ने जोर पकड़ा। अगिहिल पाटण (अनिहलवाड़ा) नामक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया गया था। इन चावड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया। इसके बाद विक् सं० ९९८ (ई० स० ९४१) मे चालुक्य (सेालङ्की) मूलराज ने उनसे गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के करीब तक वहाँ पर सोलङ्कियों का राज्य रहा और इसी के आसपास धौलका के बघेलों ने उन्हे हटाकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३५६ (ई० स० १२९९) मे बे भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए।

इन गुजरातवालों श्रौर मालवे के परमारों के बीच श्रिधिकतर भगड़ा चलता रहता था।

### दक्षिण

द्तिरा मे पहले राष्ट्रकूटो का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर चालुक्यों (सेालिकयों) का श्रिधकार हुआ। बादामी के सेालंकी पुल-केशी द्वितीय ने वैसवंशी प्रतापी हर्ष के। भी नर्मदा के किनारे हरा दिया था। वि० सं० ८०५ (ई० स० ७४७) के करीब से वहाँ पर दुबारा राष्ट्रकूटो का प्रबल राज्य स्थापित हुआ इस वश के छठे राजा दिन्तवर्मा (दिन्तदुर्ग द्वितीय) ने उज्जैन मे जाकर बहुत से सुवर्ण और रहों का दान किया था और इस वंश के आठवे राजा गोविन्दराज द्वितीय के समय (वि० सं० ८३० से ८४२ तक ई० स० ७७३ से ७८५ तक) दिविण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी। दसवें रोजा गोविन्द (तृतीय) ने लाट (भड़ोच) पर अधिकार कर वहाँ का राज्य अपने भाई इन्द्रराज को दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली।

द्त्रिण के ग्यारहवं राष्ट्रकूट नरेश श्रमोधवर्ष (प्रथम) ने मान्य-लेट के श्रपनी राजधानी बनाया और श्रद्धारहवे राजा खोट्टिंग की मालवे के परमार नरेश सीयक (श्रीहर्ष) द्वितीय ने हराया था। यह सीयक भोज का दादा था। इसके बाद वि० सं० १०३० (ई० स० ९७३) के करीब चालुक्य (सेालंकी) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटवंश के उन्नीसवें राजा कर्कराज द्वितीय की हराकर द्त्रिण के राष्ट्रकूटराज्य समाप्ति करदी।

इसी तैलप द्वितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा चली थी। जिसका राज्य वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९) के करीब तक रहा। इसी तैलप ने भोज के चचा मुख (वाक्पतिराज द्वितीय) की युद्ध में परास्त कर (कैंद करके) मार डाला था और इसी के वंश के पाँचवे राजा सोमेश्वर (आह्वमल्ल) के सामने घारेश्वर-भोज के भी एक बार हार माननी पड़ी थी। वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९) के करीब इस वंश के ग्यारहवे राजा सोमेश्वर चतुर्थ के समय देविगिर के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्से तथा होयशलनरेश वीर-बल्लाल ने दिचाणी हिस्सा छीन लिया। इससे इन पश्चिमी सोलिङ्कियों के राज्य की समाप्ति हो गई।

### पिछले यादवनरेश

वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८७) के करीब यादव राजा भिल्लम ने द्विण में देविगिरि (दौलताबाद) नामक नगर बसाया था। इसके बाद शीघ्र ही इसने पश्चिमी सेालङ्कियों के राज्य का बहुत सा हिस्सा छीन अपने राज्य में मिला लिया। इसके वशजों का राज्य वि० स० १३७५ (ई० स० १३१८) तक रहा। जिस समय वि० सं० १२६६ (ई० स० १२०९) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने अनहिलवाड़ा (गुजरात) के सेालंकी भीमदेव दितीय पर चढ़ाई की थी उस समय शायद देविगिर का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था।

परन्तु बॉम्बे गजिटियर में लिखा है कि सिंघण ने सुभट वर्मा की श्रपने श्रधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्वयं सुभट वर्मा ने यादवनरेश सिंघण के सामन्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी।

इस वश का (वि० स० १३५८—ई० स० १३०० के करीब का ) अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज द्वितीय का मित्र था।

### चेदि के राजा

उस समय त्रिपुरी (तेवर-जबलपुर के पास) में हैहयवशियों का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी प्रशस्तियों में मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था। इन हैहयो (कलचुरियो) श्रीर मालवे के परमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी।

भोज के चचा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय) ने हैहयबंश के सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, श्रीर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा गाक्नेयदेव को हराया था। इसका बदला लेने के लिये ही, गाक्नेयदेव के पुत्र कर्णदेव ने, श्रनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गवास

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बॉम्बे राजैटियर भा० १, खरड २, पृ० २४०।

हो गया। इसके बाद परमारनरेश उदयादित्य ने कर्ण को हराकर इसका बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयकर्ण का विवाह उदयादित्य की नवासी (मेवाड़ के गुहिलनरेश विजयसिंह की कन्या) आल्हणदेवी से हुआ था।

### चन्देलराज्य

यद्यपि ईसवी सन की नवी शताब्दी में जेजाक भुक्ति ( जेजाहुती-बुदेलखण्ड ) के चन्देल नरेशों का प्रताप बहुत बढ़ गया था तथापि परमारों का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था।

चन्देलनरेशों के आश्रित कवियों ने लिखा है कि भोज (प्रथम) चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था आर चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा धड़ादेव के समय चन्देलराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी।

### काश्मीरराज्य

राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर (कोटेर) तीर्थ मे पापसूदन का कुण्ड बनवाया था ख्रौर वह सदा वहीं के लाए हुए जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मॅगवाने का पूरा पूरा प्रबन्ध किया गया था।

### साँभर का राज्य

राजा भोज ने शाकम्भरी (साँभर) के चहुआननरेश वीर्यराम को मारा था, परन्तु परमारनरेश उद्यादित्य ने गुजरात के राजा (भीमदेव के पुत्र) कर्ण से बदला लेने के लिये साँभर के चौहाननरेश दुर्लभराज नृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर उस (कर्ण) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रण्थंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने और हम्मीर ने मालवे पर हमले कर परमार राज्य के कुळ प्रदेश दबा लिए थे।

१ यह भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गही पर बैठा था।

# भोज के लिखे माने जानेवाले और उससे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के ग्रन्थ

पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थो का विवरण देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिये इस अध्याय में उनमे से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं।

राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तके लिखी थी। परन्तु उसकी बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों में से वास्तव में कितनी स्वय उसकी बनाई हैं, और कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है।

भोज की बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों की सूची इस प्रकार है:—

ज्योतिष—१ राजमृगाङ्क (करण), २ राजमार्तण्ड, ३ विद्वज्जनवङ्गभ प्रश्नज्ञान, ४ त्रादित्य प्रतापसिद्धान्त, श्रौर ५ अजबलनिबन्ध।

श्रलङ्कार—६ सरस्वतीकण्ठाभरण श्रीर ७ शृङ्गारप्रकाश ।

योगशास्त्र—८ राजमार्तराड योगसूत्रवृत्ति (पातञ्जल योगसूत्र की टीका) राजनीति श्रौर धर्मशास्त्र—९ पूर्वमार्तराड, १० चारणक्य-राजनीतिशास्त्र,

११ व्यवहारसमुच्चय १२ चारचर्या, १३ विविधविद्याविचार

चतुरा और १४ सिद्धान्तसारपद्धति।

शिल्प-१५ समराङ्गरासूत्रधार श्रीर १६ युक्ति कल्पतरः।

श्रांफ्रेक्ट ने अपनी सूची में 'राजमृगाङ्क' के आगे विषय का निर्देश करते हुए ज्योतिष और वैद्यक दोनों विषयों के नाम दिए हैं।

नाटक और काव्य—१७ चम्पूरामायण या भोज चम्पू के ५ काण्ड, १८ महाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० शृङ्कारमञ्जरी (गद्य काव्य) और २१ दो कूर्मशतक (प्राकृत मे)।

व्याकरण—२२ प्राकृतव्याकरण, श्रोर २३ सरस्वतीकण्ठाभरण । वैद्यक—२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ श्रायुर्वेदसर्वस्व, श्रौर २६ राज-मार्तण्डयोगसारसम्बद्ध ।

शैवमत—२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वरत्नकिका, श्रौर २९ सिद्धान्त-समह।

सस्कृत केष—३० नाम मालिका श्रीर ३१ शब्दानुशासन । श्रान्य—३२ शालिहोत्र, ३३ सुभाषितप्रबन्ध श्रीर ३४ राजमार्तण्ड (वेदान्त) ।

थीत्रोडोर श्रॉफरेक्ट (Theodor Aufrecht) की कैटैलीगस् कैटैलीगरम् (Catalogus Catalogorum) नामक बृहत् सूची में मोज के बनाये २३ ग्रन्थों के नाम विष् हैं।

धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, छादि के छानेक लेखकों ने छापने छापने ग्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध प्रन्थों के छाव-तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर प्रन्थ लिखे थे।

अॉफरेक्ट (Aufrecht) ने लिखा है कि श्लापाण ने (अपने बनाए, प्रायश्चित्तविवेक मे), (बौद्ध लेखक) दशवल ने, अल्लाडनाथ ने और रघुनन्दन ने अपने प्रन्थों में भोज का (धर्मशास्त्र के लेखक के नाम से) उल्लेख किया है। भावप्रकाश और माधवकृत 'क्ग्विनिश्चय' में इसे आयुर्वेद के प्रन्थों का लेखक कहा है। केशवार्क

<sup>ै</sup> देखो ए० ४१= । सम्भव है हमारे दिए ३४ नामों में से कुछ अंथ किसी अन्य भोज नामधारी के बनाए हुए हों ।

ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी प्रन्थों का लेखक माना है। चीरस्वामी, सायण श्रीर महीप ने इसे व्याकरण श्रीर केषकार कहा है। श्रीर किविचत्तप, दिवेश्वर, विनायक, शङ्करसरस्वती, श्रीर कुदुम्बदुहित ने इसकी काव्य शक्ति की प्रशंसा की है।

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा मे अनेक श्लोक लिखे हैं। उनमे से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा।

### राजमृगाङ्कः (कारण)

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का प्रनथ है। इसके केवल १४ हस्तिलिखत पत्र(२८ पृष्ठ) ही हमें प्राप्त हुए हैं। इस लिखित पुस्तक के पहले के दो पत्रों में ऋहर्गण लाने की, सब प्रहों के ऋब्द-बीजानयन की, ऋौर उद्यान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर सममाई गई हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के ऋसली प्रनथ के श्लोक नहीं दिए हैं।

तीसरे पृष्ठ के प्रारम्भ से 'राजमृगाङ्क' के ऋोक लिखे हैं। परन्तु यह पृष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २५वें ऋोक के उत्तरार्ध से प्रारम्भ होता है।

..... डिकाः।

भुक्तिर्जातविनाडीच्छा खाभ्रषड्हि (३६००) भाजिताः॥ इसके बाद इसमें (२) स्पष्टाधिकार, (३) त्रिप्रश्नाधिकार<sup>३</sup>,

ब्रह्मतुल्यदिनसंचये युते पत्तसप्तकुनवाष्टभूमिभिः (१=९१७२)। खरुबाचदिनसञ्जयो भवेदामभाषितमिदं वचः सदा॥

<sup>9</sup> ये पत्र ज्योतिर्विद् पं० नृसिंहबाब शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से मिले हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उदाहरण में विक्रम संवत् १६४० श्रीर शक संवत् १४०६ दिया गया है।

३ इसके प्रारम्भ का यह श्लोक है:-

(४) चन्द्रपर्वाधिकार, (५) सूर्यपर्वाधिकार, (६) महास्तोदयाधि-कार, (७) महतारायुत्यधिकार, और (८) शृङ्कोन्नत्यधिकार दिए हुए हैं।

समाप्ति का अंश:-

मूल

देवः सराषसहन ? क्तितपालमौलि— मालामरि (री) चित्चियो (प) चित्यां (तां ) व्रिपीठः । व्युत्पत्तिसारभिह राजमृगाङ्गसंज्ञ— मेतद्व यथाच्च करणं रणरङ्गमल्लः ॥

अर्थ

राजात्र्यों के मस्तकों पर की रह्नों की मालात्र्यों की किरणों से शोभित चरणों वाले, त्र्यौर युद्धचेत्र के वीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये सार रूप इस 'राजमृगाङ्क' नामक श्रन्थ की वनाया।

मूल

इति श्री राजमृगाङ्के श्रङ्गोन्नत्यधिकारोष्टमः।

अर्थ

यहाँ पर 'राजमृगाङ्क' मे 'शृङ्गोन्नति' नाम का श्राठवाँ श्रधिकार समाप्त हुआ।

<sup>9</sup> इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है। उपर उद्घर किए अन्थान्त के रलोक में भी 'देवः' श्रीर 'रखरक्रमल्लः' ही लिखा है। इसिलिये इस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

### राजा भाज

## राजमार्तएड: 9

रलोक संख्या १४२१ । विषय ज्योतिष ।

प्रारम्भ का अंश:-

#### मृत

यच्छास्त्रं सविता चकार विषुतं स्कंधेस्त्रिभिज्येंतिषं दे तस्योच्छित्तिभयात्पुनः कित्युगे संस्त्य या भूतत्तम् । भूयः खत्पतरं वराहमिहिरो व्याख्यां तु सर्वा व्यघा— दिःशं यत्प्रवदन्ति यागकुशतास्तस्मै नमो भाखते ॥१॥

### अर्थ

योगियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों वाले, बड़े ज्योतिष-शास्त्र के कलियुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह-मिहिर के रूप में, पृथ्वां पर आकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की, उस सूर्य के। नमस्कार है।

#### मृल

पूर्वाचार्यमतेभ्ये। यद्यच्छ्रेष्ठं लघु स्फुटं बीजम्। तद्दबुद्धिद् ग्रुभकर रहस्यमभ्युद्यते वक्तुम्॥

त्रिस्तम्घपारंगम एव पूज्यः श्राद्धे सदा भूसुरवृन्दमध्ये। नद्दत्रसूची बतु पापरूपो हेयः सदा सर्वसुधर्मकृत्ये॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह पुस्तक बम्बई के वेङ्कटेश्वर प्रेस में छपी है।

र होरा, गणित, श्रीर संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कन्ध हैं। 'वाराही संहिता' में लिखा है:—

### अर्थ

पहले के आचार्यों के मतों से जो-जो श्रेष्ठ, आसान, साफ और बीजरूप बाते हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, और कल्याणदायक, बातों का रहस्य प्रकट करने की केशिश की जाती है।

समाप्ति का अश:--

#### मूल

भेदांबुभागपरसंशयनीचकर्मदभव्रतानि च भवन्त्युद्ये घटस्य।
मीनाद्ये च शुभमंगलपौष्टिकानि
कर्माणि चाप्यभिहितानि च चापलग्ने॥

#### ऋथं

फोड़ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच काम, ढका-सले के वत, आदि कुम्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर धनुषलग्न मे अच्छे मंगलदायक और पुष्टि करनेवाले काम (करने) कहें हैं।

#### मूल

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोजविरचितं राजमार्तग्डाभिधानं ज्योतिःशास्त्रं समाप्तम् ।

### ऋथं

यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का वनाया 'राजमार्तण्ड' नामक ज्योतिष का प्रन्थ समाप्त हुआ।

इस प्रनथ में जीवन से मरण पर्यन्त होनेवाली करीब-करीब सब ही घटनात्र्यों के सुहूर्त दिए गए हैं। इसके 'रितिविधि फलं' नामक प्रकरण मे 'सुराचार्य,' 'विशालाच्च' और 'विष्णु' के और वहीं पर 'गएडयोग' में 'यवनाधिपति', 'भागुरि', 'गंडगिरि', 'वराहमिहिर' आदि के मत भी दिए हैं और विवाह प्रकरण मे देशाचार, आदि लिखे हैं। इसके यात्राशकरण मे यह श्लोक लिखा है:--

मूल

श्रथ विदितजन्मसमयं नृपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । श्राज्ञाते तु पसचे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित् ॥३८॥

अर्थ

यहाँ पर उस राजा के उद्देश करके, जिसका जन्म समय जाना हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों मे कहीं-कहीं ही गमन हो सकता है।

इस श्लोक की उक्ति को देखकर अनुमान होता है कि यह प्रनथ किसी विद्वान् ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा।

सम्भवतः 'भोजदेव सग्रह' का कर्ता दामोद्र ही इसका भी कर्ता हो तो आश्चर्य नहीं।

्री इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 'भोजदेवसंब्रह' में भी मिलता है:—

वश्यामि भूपमधिकृत्य गुणोपपन्नं विज्ञातजन्मसमयं प्रविभक्तभाग्यम्। श्रज्ञातस्तिमथवाविदितास्य भाग्य सामुद्रयाश्रिकनिमित्तशतैः पृथकैः॥

सम्भवतः इसका तात्पर्य यही हो सकता ।है कि उक्त स्थानों पर जो बातें लिखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोज के लग्न या उसकी राशि के लिये ही विशेष श्रेष्ठ हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के घ्राचार्य ही इन रलोकों के भावों का पूर्यांस्प से निश्चय कर सकते हैं। इसी यात्राप्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

मूल

यो द्वादशीं प्राप्य चतुर्दशीं वा मति १ प्रयाणं कुरुतेऽष्टमीं वा। सनाशमायात्यचिरेण राज-राजेव चामात्य विलोमचेष्टः ॥५१॥

अर्थ

जो द्वादशी, चतुदशीं, या श्रष्टमी की यात्रा करता है वह मंत्री के द्वारा धीखा खाए हुए 'राजराज' की तरह नाश की प्राप्त होता है।

बम्बईप्रान्त के (धारवाड़ जिले के होट्टरनामक गाँव।से मिले लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य (सेालंकी) राजा सत्याश्रय ने चोल-नरेश राजराज (प्रथम) को हराकर भगा दिया था। र यह घटना वि० स० १०५४ और १०६५ (ई० स० ९९७ और १००९) के बीच की है।

## विद्वज्जनवल्लभम्

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शास्त्र का मंथ है। इसमें निम्न लिखित १७ श्रध्याय हैं:—

१ इसका अस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयास की ही 'मित प्रयास' के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहां पर 'अमा' श्रमावस्या के दिन के प्रयास से ताल्पर्य हो।

२ बाम्बे गज़टियर, भा० १, खरह २, पृ० ४३३।

महामहोपाध्याय कुणुस्वामी शास्त्रीद्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरि-यंटल मैन्युस्किप्ट लाइबे री, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भा० ३, खगड १, 'बी', ए० ३७०६-३७०७।

१ शुभाशुभाष्यायः । ९ बन्धमोत्ताध्यायः ।

२ शत्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्यायः ।

३ गमनागमनाध्यायः ११ कायावरणाध्यायः ।

४ प्रोषिताध्यायः । १२ गर्भवासाध्यायः ।

५ यात्राफलाध्यायः । १३ वृष्टचध्यायः ।

६ जयापजयाभ्यायः । १४ नित्तिप्तधनाध्यायः ।

७ सन्धानाध्यायः । १५ नष्टद्रव्याध्यायः ।

८ त्राश्रयणीयाष्यायः। १६ धातु मूल जीव चिन्ताध्यायः।

पुस्तक की समाप्ति का अश:-

मूल १

धातुर्मूलं भवति च धनं<sup>२</sup> जीविमत्येाजराशौ युग्मे राशौ त्रयमि भवेदेतदेव प्रतीपम् । लग्ने योऽशस्सकलसुधिया गण्य एव क्रमात्स्यात् संत्रेपोयं नियतमुदितो विस्तरादत्र भेदः ॥

#### अथं

विषम राशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, श्रीर कुम्भ ) का

धातुं मूलं जीवमित्याजराशौ युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम् । लग्ने योंऽशस्तत्कमाद्दगण्य एव संत्तेपोयं विस्तरात्तर्प्रभेदः॥

(षट्पंचाशिका, श्रम्याय १, रखोक ७)

<sup>२</sup> यहां पर 'धनं' शब्द का अर्थ साफ़ नहीं है।

<sup>9</sup> वराहिमिहिर के पुत्र पृथुयशा की बनाई 'षट्पञ्जाशिका' में भी इस विषय का इससे मिलता हुआ एक रलोक है:—

लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल और जीव चिन्ता होती है। अर्थात् पहले नवांश मे धातु, दूसरे मे मूल, नीसरे में जीव चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी समभना चाहिए। परन्तु युग्म ( दृष, कर्क, कन्या, दृश्चिक, मकर, और मीन ) में इससे उलटा जाने। अर्थात् पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, और तीसरे में धातु-चिन्ता समसे। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी जाने।

प्रत्येक बुद्धिमान् को लग्न के नवांशो को (पहले के ऋतुसार) क्रम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही सच्चेप से कहा है। परन्तु विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं।

#### मूल

श्राञ्च (प्त्या) खिलवारिराशिरशना विनीं मेदिनीं शास्तैकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यिष्पृष्ट फलम् । प्रश्निज्ञानिमदं सपार्थिवशिरोविन्यस्तपादाम्बुजः श्रीविद्यज्ञनवल्लभाष्यमकरोच्छीभाजदेवा नृषः ॥

### श्रथ

जो अपनी आज्ञा से ही सारे समुद्रों की तागड़ी धारण करने-वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, और जिसने सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, अकुण्ठित गति, राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के प्रश्न के फल को बतलाने वाले इस 'विद्रज्जन वक्षभ' नामक प्रश्नज्ञान के प्रंथ को बनाया।

#### मूल

इति विद्वज्जनवसभे धातुमूलजीवचिन्ताध्यायः।

#### अर्थ

यहाँ पर "विद्वज्जनवल्लभ" नामक मंथ मे धातु, मूल, श्रौर जीवचिन्ता का श्रध्याय समाप्त हुआ।

### भुजबल निबन्धः<sup>9</sup>

यह ज्योतिष का मथ है श्रीर इसमे नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं:-

१ रिष्टाध्यायः।

१० प्रथमरजोनिरूपणम् ।

२ स्रीजातकचलणम् ।

११ गृहकर्म प्रवेशकरणम्।

३ योगाध्यायः।

१२ सद्योवृष्टि लच्नणम् ।

४ निन्दितयोगाध्यायः । १३ कालशुद्धिनिर्णयः ।

५ ऋष्टोत्तरशतवर्पदशाविधिः । १४ योगयात्रा ।

६ कर्णादिवेधनम् ।

१५ श्रहयोगीत्पातलज्ञरासंज्ञेपः।

७ व्रत-प्रकरणम् ।

१६ संक्रान्तिस्नानविधिः।

८ विवाहमेलकदशकम्।

१७ चन्द्रसूर्यप्रहराविधिः ।

९ विवाहः।

१८ द्वादशमासकृत्यम्।

प्रारम्भ का अंश :--

भूल

इन्दीवरदलश्यामं पीताम्बरधरं हरिम्। नत्वा त क्रियते यस्माज्ज्ये।तिश्शास्त्रमनुत्तमम्॥

नील कमल की पंखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरधारी, विष्णु की प्रणाम करके श्रेष्ठ ज्योतिष के मंथ की रचना की जाती है।

मूल

न तत्सहस्रकरिणां वाजिनां वा चतुर्गुणम्। करोति देशकालज्ञो यदेका दैवचिन्तकः॥

१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवनैमेंट श्रोरियण्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ ४, खरड १, 'ए', ए० ४४६२-४४६३।

#### ऋर्थ

जो काम स्थान आर समय के। जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता है, वह काम।न तो एक हजार हाथी ही कर सकते है, न इससे चौगुने (चार हजार) घोड़े ही।

समाप्ति का अंश:-

#### मूल

शुभग्रहार्कवारेषु मृदुन्तिप्रभूवेषु च। शुभराशिविलग्नेषु शुभं शान्तिकपौष्टिकम् ॥

सोम, बुध, गुरु, शुक्र, श्रौर रवि वारो मे, मृदु (सृग, चित्रा, अनुराधा आर रेवती), चित्र (अश्विनी, पुष्य, हस्त, और श्रमिजित), श्रौर धुव (रोहिसी श्रौर तीनो उत्तरा) नचत्रो मे, श्रीर शुभराशि के लग्नों मे शान्ति श्रीर पुष्टि करनेवाला कार्य करना चाहिए।

#### मूल

इति श्रीभाजराजकृतौ भुजवलनिवन्धे ज्यातिश्शास्त्रे द्वादश-मासकृत्यं समाप्तम् ।

### अर्थ

यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध' नामक ज्योतिष के प्रंथ मे बारह महीनो के कार्य समाप्त हुए।

परन्त इस प्रंथ में भोज के नाम के साथ किसी उपाध-विशेष के न होने से नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोजराज था ?

### सरस्वती कएठाभरणम्

यह अलङ्कार का अन्थ है और इसकी रलोक संख्या ८३१६ है। इसमें कुल ५ परिच्छेद हैं। उनमें काव्य के गुण और दोष, राब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार, उभयालङ्कार, रसस्वरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार किया गया है।

प्रनथ के प्रारम्भ का अशः-

मूल

भ्वनिर्वर्णाः।पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् । यस्याः सुक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥

अर्थ

ध्वित, वर्रा, पद और वाक्य ये जिसके चारो खान है, ऐसी वार्गी की देवता (सरस्वती) की हम सूच्मा, आदि के भेद से उपासना करते हैं।

मूल

निर्दोषं गुणवत्कान्यमलङ्कारैरलंकृतम् । रसान्वितं कविः कुर्विन् कीतिं प्रीतिञ्च विन्दति ॥

ऋथ

दोषों से रहित, गुगो से युक्त, श्रवङ्कारो से सुशोभित, श्रौर रस-वाले काव्य के। बनाता हुआ कवि (संसार मे) यश और प्रेम के। प्राप्त करता है।

<sup>°</sup> बङ्गाल गवर्नमेंटद्वारा प्रकाशित श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इस्रालिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ १, पृ० २२३-२२७।

मन्थ सनाप्ति पर का ऋंश:-

मूल

इति निगदितभङ्ग्यानद्गर्स्वस्वमेतद् विविधमपि मनोभिर्भावयन्तोऽप्यखेदम्। तदनुभवसमुत्थानन्दसम्भीतिताद्गाः परिषदि परिताषं दन्त सन्तः प्रयान्तु॥

अर्थ

इस प्रकार करें हुए तरीके सं, इस कामदेव के सर्वस्त्र केा, प्रसन्न-चित्त होकर, अनेक तरह सं सममते हुए, और इसके अनुभव सं उत्पन्न हुए आनन्द से भएकी हुई ऑखोवाले, सत्युद्ध सभा में सन्तेष प्राप्त करें।

मूल

यावन्त्रिः हिमांग्रुकन्द्लेमृति स्वर्शिहेनी ध्रुर्जाटे-र्यावद्वति कौस्तुभस्तविकते लक्ष्मीर्मुरद्वेषिणः। याविचत्त्रभुविस्रिलेकिविजयप्रौढ धनुः कौसुमं भूयात्ताविदयं कृतिः कृतिधयां कर्णावतंसेत्यलम्॥

अधं

जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गगा रहेगी, जब तक कौस्तुभमिण धारण किए हुए विष्णु की छाती से लगी लक्ष्मी रहेगी, श्रीर जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात पूलों का धनुष रहेगा, तब तक यह रचना (प्रन्थ) भी बुद्धिमानों के कान ने। भूषित करनेवाले नीले कमल के समान रहे। (यानी वे इसे सुनते रहे)।

मूल

इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेविवरिचते सरस्रतीकग्ठाभर-गालङ्कारे रस्विवेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः।

श्रथ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रामोजदेव के बनाए सरस्वती करठा-भरगा,लद्भार में 'रसका विचार' नामवाला पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। इस प्रनथ पर 'रह्नदर्पण' नाम की टीका भी मिलती है। यह रामसिहदेव की तरफ से रह्नेश्वर पण्डित ने लिखी थी। उसके प्रारम्भ का श्रंश:—

> मूल श्रीरामसिंहदेवेन दोईएडदलितद्विषा। क्रियते ऽवन्तिभूपालकराठाभरणदर्पणः॥

> > ऋर्थ

श्रर्थात्—श्रपनी भुजाओं के बल से रात्रुश्चों के मान के मर्दन करने वाला श्रीरामसिंह देव श्रवन्ति-नरेश के (सरस्वती-) करठाभरण नामक प्रनथ पर (रक्ष-) द्र्पण नाम की टीका लिखता है।

टीका की समाप्ति का अंश:-

मूल

इति महामहोपाध्याय मनीषिरत श्रीरत्नेश्वरिवरिचते रत्नदर्पण-नाम्नि सरस्रतीकण्ठाभरणविवरणे.....

ऋर्थ

त्रर्थात्—यहाँ पर महामहोपाध्याय परिडतश्रेष्ठ रत्नेश्वर की बनाई सरस्वतो करठाभरण की 'रत्नदर्पण' नामक टीका मे. ...

इसके श्रतावा इसकी एक टीका 'सरस्वती करुठाभरण विवरणम्' के नाम से जगद्धर ने भी बनाई वधी श्रीर दूसरी व्याख्या भट्ट नृसिंह ने तिखी थी ।

<sup>े</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, ए० २३०-२३१। यह सरस्वती 'कंडाभरख' छप चुका है।

<sup>े</sup> काश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची पृ ० २७४-२७६ ।

व महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट
श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास की संस्कृत पुस्तकों की सूची,
भा० डे. संद १. 'सी', पृ० ३४१म-१६।

### शृङ्गारमकाशः'

यह भाजदेव का बनाया साहित्य का मन्थ है। इसमे नीचे लिखे ३६ प्रकाश हैं:—

१९ अर्थश्रङ्गारप्रकाशः। १ प्रकृत्यादिप्रकाशः । २ प्रातिपदिकप्रकाशः। २० कामश्रुङ्गारप्रकाशः। २१ मोत्त शृङ्गारप्रकाशः। ३ प्रकृत्यादिशब्दप्रकाशः । ४ क्रियाद्यर्थचतुष्टयपकाशः । २२ त्रानुरागस्थापनप्रकाशः । ५ उपाध्यर्थचतुष्टयप्रकाशः। २३ विप्रलम्भसम्भोगप्रकाशः। ६ विभन्नयथीदिचत्रष्टयप्रकाशः। २४ विप्रलम्भान्वर्थप्रकाशः । ७ केवलशब्द्सम्बन्धशक्तिप्रकाशः । २५ विप्रलम्भसाधर्म्यवैधर्म्यप्रकाशः ८ साचेपशब्दशक्तिप्रकाशः ९ दोषहानिगुणोपाद्नप्रकाशः। २७ अभियोगविधिप्रकाशः। २८ दूतविशेषदूतकर्मशकाशः। १० उभयालङ्कारप्रकाशः । २९ दूतसम्प्रेषणादिलक्तणविचारः। ११ रसवियोगप्रकाशः। १२ प्रबन्धाङ्गचतुष्षष्टिचतुष्टयप्रकाशः। ३० मानप्राशः । १३ रतिप्रकाशः। ३१ प्रवासापवर्णनम्। १४ हर्षादिभावपञ्चकप्रकाशः। ३२ करुणरसविनिर्णयः। ३३ सम्भोगशब्दार्थप्रकाशः । १५ रत्यालम्बनविभावप्रकाशः। १६ रत्युद्दीपनविभावशकाशः। ३४ प्थमानुरागप्रकाशः। १७ अनुभवप्रकाशः। ३५ मानान्तराद्विप्रकाशनम्:। १८ धर्मशृङ्गारप्रकाशः। ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाशः।

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्तुस्वामी शास्त्री द्वारा संपादित गवनंमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइब्रेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खंड १, 'बी', ए० ४८३१-३४।

इस प्रनथ के उराहरणों मे अनेक ऐसे प्रंथो के भी श्लोक हैं, जो इस समय दुष्प्राप्य या अप्राप्य हो गए है।

यन्थ के आरम्भ का अंश:-

मृल

श्रव्छित्रमेखलमलक्वद्ग (ढोपगूढ-मत्रा) स चुम्बन नवीतित्रक्कान्ति । कान्ताविमिश्रवपुषः कृतविप्रलम्भ-सम्मागसस्यिनव पा (तु) वपुः पुरारेः॥

<u>ज्र</u>थं

नहीं तूटी हुई (साबून) मेखला (नागड़ो) वाला<sup>4</sup>, दृढ़ आलिगन करने, चुंगन करने, आर एक द्सरे का मुख देखने में असमर्थ; ऐसा आर्पनारीश्वर महादेव।का, नियोग और सम्भोग की हाल तों का एक ही ष्यान पर मिलाता हुआ, शरीर (संग्की) रहा करे।

\* \* \*

मूल

श्टक्कारवीरकरुणाद्भुतरौद्रहास्य-बीभत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः। श्रामनासिषुर्दशरसान् सुधियो वयं तु श्टक्कारमेव रसनादसमामनामः॥

ऋर्थ

विद्वानों ने १ श्रृंगार, २ वीर, ३ कहण, ४ श्राद्भुत, ५ रौद्र. ६ हास्य, ७ वीमत्स, ८ वत्सज, ९ भयानक, १० श्रौर शान्त नामक दस रस कर् हैं। परन्तु हमतो स्पट तौर से श्राप्तभव होने वाला होने से एक श्रृंगार के। ही रस मानते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आजिक्रनादि के प्रभाव के कारण।

मूल

वीराद्भुतादिषु च येह रसप्रसिद्धि-स्सिद्धा कुतेापि वटयज्ञवदाविभाति । लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता-मेतां निवर्तयितुमेव परिश्रमा नः॥

अर्थ

बड़ में रहने वाले 'यन्न' की प्रसिद्धि की तरह ही 'वीर', 'श्रद्भुत' श्रादि में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये ही हमारा यह परिश्रम है।

मूल

रत्यादयो यदि रसास्स्युरतिप्रकर्षे हर्षादिभिः किमपरार्ध(द्ध)मतद्विभिन्नैः। श्रस्थायिनस्त इति चेद्भयहासशोक-क्रोधादयो वद कियचिरमुल्लसन्ति॥

ऋर्थ

यदि अधिकता प्राप्त:कर लेने के कारण ही रत्यादि (आठ स्थायी भाव ) रस हो सब ते हैं तो हर्ष आदि (तैर्तिस व्यभिचारी भावो ) का क्या दांष है (अर्थात वे भी रस क्यो नहीं मान लिए जाते ) यदि इन्हें अस्थायी कहा जाय तो आपही कहिए कि भय, हाम्य, शोक, क्रोध, आदि हो कितनी देर ठहरते हैं ?

मूल

स्थायित्व तत्र विषयातिशयान्मतं चे-चिन्तादयः कुत उत प्रकृतेर्वशेतः।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कही कही 'शम' की नवाँ स्थायी भाव माना है।

#### राजा भाज

# तुल्यैव खात्मिन भवेदथ वासनाया-स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव ॥

#### ऋर्थ

यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता हो तो फिर चिन्ता आदि में भी क्यों नहीं माना जाय ? क्योंकि चित्त में वासनाओं की वृद्धि से ही इनकी वृद्धि होती है। इस लिये दोनों में ही समानता है।

#### मूल

श्रतस्सिद्धमेतत् रत्यादयश्श्वङ्गारप्रभवा इति । पकेानपञ्चाश-द्भावाः वीरादया मिथ्यारसप्रवादाः श्वङ्गार पवैकश्चतुर्वर्गेककारणं रस इति ।

#### अर्थ

इससे यह सिद्ध हुआ कि शृंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती है। उनचास भाव वाले 'वीर' आदि नाहक ही रस कहलाते हैं। वास्तव मे शृंगार अकेला ही धर्म, अर्थ, काम और मोच को देनेवाला रस है।

मूल

न केवलेह प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलास्तुप्तिङजण्क्यजादयः। भवत्युपस्कार इहापृथग्द्रयोः द्वयार्थमेवापपदं प्रयुज्यते॥

सारित्य दर्पण में बिखा भी है:—
नानाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसान् यतः।
तस्माद्भावा श्रमी प्राका स्थायि संचारि सात्विकाः॥

(तृतीय परिच्छेद, रखो॰ १८१)

१ म स्थायो भाव, ३३ व्यभिचारिभाव श्रौर म साखिक भाव ये भिलकर उनचास हो जाते हैं।

#### अर्थ

न तो केवल प्रकृति (धातु) का ही प्रयोग किया जा सकता है। न केवल 'सुप्' 'तिङ्' 'श्रच्' 'श्रण्' 'क्यज्' श्राद् प्रत्ययों (affix) का ही। यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता होती है। इन दोनों के लिये ही 'उपपद' का प्रयोग होता है।

समाप्ति का अश:-

मूल

तदेतत्कामसर्वस्व तदेतत्काव्यजीवितम् । य एष द्विप्रकारोपि रसः शृङ्कारसंज्ञकः ॥

ऋर्थ

यह कामकला का सर्वस्व, श्रीर काव्य का जीवनभूत (संभोग श्रीर वियोग रूप) दोनों प्रकार का रस 'श्रुगार।रस' कहाता है।

\* \*

मूल

यथांश्चमालो पीतांशुः यथानिचहु ताशनः। तथाऽप्रतापो नृपतिरश्टङ्गारस्तथा पुमान्॥

ऋर्थ

जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणो वाला सूर्य श्रीर विना ज्वाला वाली श्रीन होती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा श्रीर बिना श्रीगार (रस) वाला पुरुष होता है।

मूल

यथेन्दुना निशा भाति निशाभिश्च (यथोडुराट् )। (तथाङ्गनाभिः श्रङ्गारः) श्रङ्गारेण तथाङ्गना ॥

## ऋर्थ

जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रों की शोभा होतो है, श्रीर रात से चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार ख्रियों से शृङ्गार श्रीर शृंगार से ख्रियाँ शोभती हैं।

मूल

रसः श्रङ्कार पवैकः भावा रत्याद्या मताः । प्रकर्षगामिनोऽपीह प्रेमग्लानि श्रमादिवत् ॥

## ऋर्थ

रस तो एक शृंगार ही है। 'रित' त्रादि उसके भाव हैं। ये भाव वृद्धि की प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, श्रौर श्रम-के समान ही हैं।

इस प्रनथ के अन्त में भी 'इति निगदितभङ्ग यान इसर्वस्वमेतन्' श्रीर 'यावन्मूर्घ्नि हिमां ग्रुकन्दलवित स्वर्घाहिनी धूर्जटे:' ये दो श्रोक लिखे हैं। इन्हें हम पहले साहित्य विषयक 'सरस्वती कराठाभरण' के उल्लेख में उद्भृत कर चुके हैं।

## मूल

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभाजवेवावरचिते श्रङ्कारप्रकाशे संभागावस्था प्रकाशो नाम पट्त्रिंशः प्रकाशस्समाधिमगमत्।

## अर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव के बनाए शृङ्गार प्रकाश में 'संभोगावस्था प्रकाश' नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुआ।

# चाणक्य राजनीतिशास्त्रम्

यह राजा भोज का बनाया नीतिशास्त्र का प्रनथ है। प्रारम्भ का अंश:—

मूल

एकद्न्त त्रिनयन ज्वालानलसमप्रभम्। गणाभ्यन्द्रगजमुखं प्रणमामि विनायकम् ॥१॥

अर्थ

एक दाँत श्रौर तीन नेत्र वाले, तथा श्राग्न की ज्वाला के समान तेजस्वी, गर्णों के स्वामी, गज के से मुखवाले, गर्णेश को नमस्कार करता हूँ।

मूल

प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् । नानाशास्त्रोदुधृतं वक्ष्ये राजनीतिसम् यम् ॥२॥

अर्थ

दीनों सोकों के स्वामी, सर्व शक्तिमान, विष्णु को प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चय' कहा जाता है। समाप्ति का अंश:—

मूल

शीतभीतश्च विष्रश्च रणभीतश्च क्तित्रयः। धनाढ्यो दानभीतश्च त्रयी खर्म न गच्छति ॥१६३॥

अध

सरदी से डरने वाला बाह्यण, युद्ध से डरनेवाला चित्रय, श्रीर दान से डरने वाला धनी, ये तीनों स्वर्ग मे नही जाते।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह म्रन्थ छप चुका ।

मूल

चाणक्यमाणिक्यमिद कगडे विभ्रति ये बुधाः । प्रहितं भोजराजेन भुवि किं प्राप्यते न तैः ॥१६४॥

अर्थ

जो बुद्धिमान् पुरुष भोजराज का भेजा (दिया) हुआ चाराक्य सम्बन्धी यह रत्न करठ में धारण (याद) कर लेते हैं, उनके लिये पृथ्वी पर कोई चीज अप्राप्य नहीं रह जाती है।

## चारुचर्या व

यह राजा भोज का बनाया 'नित्यकर्म' सम्बन्धी प्रन्थ है। प्रनथ के प्रारम्भ का ऋंश:—

मृल

सुनीतिशास्त्रसद्वैद्यधर्मशास्त्रानुसारतः। विरन्यते चारुचर्या भोजभूपेन धीमता॥

अर्थ

बुद्धिमान् राजा भोज, नीति शास्त्रों, श्रेष्ठ वैद्यों, श्रीर धर्म-शास्त्रों के मतानुसार, (इस) 'चारुचर्या' नामक प्रन्थ की रचना करता है।

#### सूल

| श्रथ शौचविधिः, दन्तघावनं च <sup>ःः</sup> |
|------------------------------------------|
| ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत् " "" ।     |
| ऋतशौचावधिस्ततः॥                          |
| प्रातरुत्थाय विधिनाःःः                   |
| ••• ••• अत अर्घ कमेण त॥                  |

श महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, प्र० ८६३७-३८।

### ऋथं

श्रव शोच विधि, श्रोर द्तौन करने का तरीका बतलाते हैं .... प्रातः काल जल्दी उठकर .... . .....। .....शोर तब शौच श्रादि से निवृत्त होकर ॥ बाकायदा सुबह उठकर ..... इसके।बाद क्रम से ॥

मूल

श्रायुर्वतं यशोवर्चः प्रजाः पशुवस्ति च । ब्रह्मप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

## अर्थ

हे बनस्पिति । तू हमें श्रायु, शिक्त, यश, तेज, सन्तित, पशु, धन, ज्ञान, श्रीर स्मरण शिक्त दे। (यह द्तीन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये कहा गया है।)

समाप्ति का श्रश:--

## मूल

ग्रुश्रूषण गुरुस्रीणां तपस्तीर्थेषु मज्जनम्। विद्यायाः सेवनं चैव सततं साधु सङ्गमः॥ दीनान्धकृपणानां च म्नातृणां चैव पोषणम्। कारपेत्सतत भक्त्या कीर्तिलक्ष्मीविवृद्धये॥ हिताय राजपुत्राणां रचिता भाजमूभृता।

#### ऋर्थ

अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गुरुओं और िस्त्रयों (अथवा गुरु की स्त्रियों) की सेवा, तपश्चर्या, तीथा का स्नान, विद्या का अध्ययन, सत्पुरुषों का सग, गरीबों, अंधो, असहायों की और रिश्तेदारों की सहायता करनी (करवाते रहना) चाहिए। राजा भोज ने (यह 'चारुचर्या') राजपुत्रों के कल्याए के लिये वनाई है।

मूल

स्नानानुलेपनिहमानिलखगडकादैः शीताम्बुदुग्धद्धियूषरसाः प्रसन्नः । सेवेत चानुशमनं विरती रतस्य तस्यैवमाग्र वपुषः पुनरेति धाम ॥

अर्थ

जो पुरुष स्तान के करने, इत्र, तेल, त्रादि के लगाने, शीतल पवन, तथा मधुर भोजन के सेवन से, प्रसन्नचित्त होकर काम-क्रीड़ा के बाद शान्ति देने वाला ठंडा जल, दूध, दही, यखनी ( अथवा औषधि विशेष का काढ़ा) पीता है उसका शारीरिक बल शोध ही लौट आता है।

मूल

हिताय राजपुत्राणां सज्जनानां तथैव च। चारुचर्यमिवं श्रेष्ठं रचितं भोजभूभुजा॥

अथ

राजा भोज ने इस प्रन्थ को राजकुमारों श्रीर सत्पुरुषों के कायदे के लिये बनाया है।

मूल

इति श्रीमहाराजाधिराजभाजदेवविरचिता चारुचर्या समाप्ता ।

अर्थ

यहाँ पर श्री महाराजाधिराज भोजदेव का बनाया 'चाकचर्या' नामक प्रन्थ समाप्त हुआ।

## विविधविद्या-विचारचतुरा°

प्रारम्भ का अंश:--

मूल

सर्वकामावाप्तये शान्तिकपौष्टिकान्युच्यन्ते । तत्र नवग्रहमख-स्त्रिविधः । श्रयुतहोमें। लक्तहोमः केटिहोमश्च ।

ऋर्थ

सब कामनाश्चों की प्राप्ति के लिये शान्ति और पुष्टि करनेवाले कर्म कहे जाते हैं। उनमे नवप्रहों का होम तीन तरह का होता हैं। दस हजार श्राहुतियों का, एक लाख श्राहुतियों श्रीर एक करोड़ श्राहुतियों का।

समाप्तिका अंश:-

मूल

वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्तशिशिरे स्थितम् ॥ श्रश्वमेधसम प्राहुर्वसन्ते चैव यत् स्थितम् । श्रीष्मे च सस्थित तोयं राजसूयाद् विशिष्यते ॥

#### श्रर्थ

हेमन्त (मॅगसिर और पौष) मे रहा हुआ जल वाजपेय यज्ञ से, शिशिर (माघ और फाल्गुन) में रहा हुआ त्रिरात्र यज्ञ से, वसन्त (चैत्र और वैशाख) में रहा हुआ अश्वमेध से, और प्रीष्म (ज्येष्ठ और आषाद) मे रहा हुआ राजसूय से भी अधिक (फल देनेवाला) होता है।

<sup>4</sup> नेपाल दरवार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शासी हारा सम्पादित सूची (१६०४) प्र० ६४।

#### मूल

पतम्महाराज<sup>9</sup> ! विशेषधर्मान् करोति यो धर्मपरः सुबुद्धिः । स याति रुद्रालयमाशु पूतः कल्पाननेकान् दिवि मोदते च ॥ स्रनेन लोकान् समहस्तपादान् शुक्त्वा परार्द्धस्यमङ्गनाभिः । सहैव विष्णोः परम पद यत् प्राप्नोति तद्योगवलेन भूयः ॥

## ऋर्थ

हे महाराज ! जो अच्छी व और धर्मात्मा पुरुष इस तरह ख़ास धर्मीं के। करता है वह शीघ ही पवित्र होकर शिवलोक के। प्राप्त होता है और अनेक कल्पो तक स्वर्ग में मुख भोगता है।

इससे दो शंख वर्षीं तक श्वियों के साथ दुनिया में आनन्द भोग-कर साथ ही उस योग के बल से विष्णु के श्रेष्ठ लोक की प्राप्त करता है।

#### मूल

इति श्रीमद्भाजदेवविरिचतायां विविधविद्याविचारचतुरा-भिधानायां नवग्रहमखतुलापुरुषादिमहादानादिकर्मपद्धतौ तडागवापी-कूपप्रतिष्ठााविधः।

<sup>9</sup> यहाँ पर यदि 'महाराजविशेषधर्मान्' की समस्त पद माना जाय वो इसका अर्थ 'महाराज के विशेष धर्मी' की' होगा और यदि महाराज की सम्बोधन मानें तो कहना होगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्वान् ने भीज के नाम से जिखी थी।

र 'समहस्तपादान' इसका अर्थ २ हाथों और २ पैरों की] संख्या के अनुसार ४ हो सकता है। यदि इसे लोकान का विशेषण करें तो इसका तात्पर्य ४ लोकों से होगा। परन्तु संस्कृत साहित्य में लोक २ या १४ माने गये हैं। इसलिये इस पद का अर्थ समक्षने में हम असमर्थ हैं।

## ऋर्थ

यहाँ पर श्रीमद्भोजदेव की बनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा' नाम को, नवमह, तुला पुरुष, श्रादि बड़े दानों के करने की विधि के। बतलाने वाली, पुस्तक में तालाब, बाबली, श्रीर क्रूं श्रा तैयार करने की विधि समाप्त हुई।

## सिद्धान्तसारपद्धतिः "

गद्यपद्य मय । श्लोक संख्या १३८४ ।

प्रारम्भ का अश:-

| मूल                                           |
|-----------------------------------------------|
| यमासाद्य निवर्तन्ते विकल्पाः सुखदुःखयोः।      |
|                                               |
| ······ विधि तथा                               |
| पवित्रारोहग्रुक्वैव प्रतिष्ठास्च ' ''' " ॥    |
| अर्थ                                          |
| जिसको पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते हैं। |
|                                               |
| पुनोत त्रारोह्ण त्रार स्थापन                  |
| समाप्ति का त्रशः—                             |
|                                               |

मूल

सैषा क्रमेण नित्यादिकर्मस्मरणपद्धतिः। भवाब्धिमुत्तितीर्षूणां "" नौरिव निर्मिता॥

१ नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची (१६०४) प्र०१३०-३१।

## ऋर्थ

यह नित्य कर्मीं के (याद) करने की नियमानुसार (विधि) पद्धति (मैने), ससाररूपी समुद्र की पार करने की इच्छा वालों के लिये नाव की तरह, बनाई है।

सूल

यद्वित्रकीर्णः स्कुटार्थं नित्यादिकम्मं ः ः । तत् संगतश्च लघुवाप्यपरिस्कुटञ्ज श्रीभाजदेवजगतीपतिनाभ्यधायि॥

## स्रथ

बिखरा हुआ ' ' साफ अर्थवाला, नित्य कर्म आदि ' ' ' ' ' जससे मिलता हुआ थे। इा या साफ समभ मे नहीं आनेवाला, (जो कुछ भी इस पुस्तक मे है ) वह सब राजा भोजदेव का कहा है।

## मूल

इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेवविरचितायां सिद्धान्तसार-पद्धतौ जीर्शोद्धारविधिः समाप्तः।

#### ऋर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तसार पद्धति में जीर्णेद्धार विधि समाप्त हुई।

इस पुस्तक मे अनेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :--

सूर्यपूजा-विधि, नित्यकर्म-विधि, सुद्रालच्चण-विधि, प्रायश्चित्त-विधि, दोचा-विधि, साधकाभिषेक-विधि, श्राचार्याभिषेक-विधि, पाद्यतिष्ठा-विधि, लिङ्गप्रतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, द्वत्प्रतिष्ठा-विधि, ध्वजप्रतिष्ठा-विधि, जीर्गोद्वार-विधि।

# ममराङ्गण सूत्रधारः

विषय-शिल्प। श्रध्याय ८३, श्रीर श्लोक संख्या करीब ७०००। प्रारम्भ का शः-

मूल

देवः स पातु भुवनत्रयस्त्रधार-स्त्वां बालचन्द्रकलिकाङ्कितज्ञ्टकाटिः। पतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण कात्स्न्यांदस्त्रितमस्त्र्यत येन विश्वम्॥१॥

## स्रर्थ

तीनों लोकों के बनानेवाला वह कारीगर (Engineer), जिस की जटा चन्द्रमा की कला से शाभित है और जिसने यह सारा जगत् बरौर कारण और नकशे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी रक्ता करे।

मूल

देशः पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनानि च । यद्यदीदृशमन्यच तत्तक्क्रेयस्करं मतम् ॥४॥

## श्रर्थ

देश, नगर, घर, सभा, मकान, श्रासन श्रौर ऐसे ही श्रन्य ( शुभ-लच्चण वाली ) वस्तुऐं कल्याण करनेवाली मानी गईं हैं।

#### मूल

वास्तुशास्त्राद्गते तस्य न स्याङ्गक्णिनश्चयः। तस्माङ्गोकस्य कृपया शास्त्रमेतदुदीर्यते ॥५॥

१ यह प्रनथ गायकवाड म्रोरियण्डल सीरीज़, बड़ादा, से दो भागों में प्रकाशित किया गया है।

## अर्थ

वास्तु ( गृह निर्माण अथवा शिल्प ) शास्त्र के बिना उन ( पहले तिखी चीजो ) के लक्त्ण का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगो पर कृपा करके यह शास्त्र कहा जाता है।

इस प्रन्थ के 'महदादि सर्गाध्याय' नामक चौथे अध्याय में पौराणिक ढंग पर सृष्टि की उत्पत्ति और 'मुबन केाशाध्याय' नामक पाँचने अध्याय मे भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर पृथ्वी की परिधि (Cucumference) के विषय में लिखा है:—

#### मूल

मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीर्तितः । द्वात्रिंशत्कोटयः षष्टिर्ज्जाणिपरिधिः ज्ञितेः ॥३॥

#### ऋर्थ

पृथ्वी की परिवि योजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, ६० लाख योजन १ की है।

'सहदेवाधिकार' नामक छठे अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में देवता और मनुष्य (तथा स्त्रियाँ और पुरुष) एक साथ विना घरों के ही रहा करते थे। उस समय:—

#### मूल

एकोऽग्रजनमा वर्णोऽस्मिन् वेदे। ऽमूदेक एव च। ऋतुर्वसन्त एवैमः कुष्तुमायुघबान्धवः ॥१२॥

## ऋथं

उस समय (पृथ्वी पर) अकेला ब्राह्मणवर्ण, एक वेद और कामरेव की उत्तेजन देनेवाला, एक वसन्त ऋतु ही था।

१ योजन ४ कोम का होता है। इस हिसाब से पृथ्वी की परिधि १ अरब, ३० करोड़, ४० लाख कोस की होगी।

परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यो द्वारा होने वाले अपने निरादर कें। देखकर देवता लाग स्वर्ग की चले गए श्रीर जाते हुए 'कल्पवृत्त' की भी अपने साथ ले गए। इससे पृथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा जाता रहा। इसी अवसर पर पृथ्वी से 'पर्पटक' (एक श्रीषधि विशेष) की उत्पत्ति हुई। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उदर-पूरणा की। परन्तु थोड़े ही समय मे वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद बग़ैर बोये चावलों की उत्पत्ति हुई। यह खाने में बहुत ही स्वाद्वाले प्रतीत हुए। इसीसे लोग इनके नष्ट होने से बचाने के लिये इनका समह श्रीर इनके खेत तैयार करने लगे। इससे उनके चित्त में लंभ, क्रोध श्रीर ईर्ब्या ने तथा कामदेव ने अपना प्रभाव दिखलाया। वे खेतो श्रीर खियों के लिये श्रापस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पवृत्त के श्राकार पर श्रपने रहने के लिये श्रलग श्रलग घर श्रादि भी बनाने शुरू कर दिए।

'वर्णाश्रम प्रविभाग' नामक सातवे श्रध्याय मे लिखा है कि इसके बाद उनमे श्रमन चैन बनाए रखने के लिथे ब्रह्मा ने उनका पहला राजा पृथु के बनाया। इसी पृथु ने ४ वर्णों और ४ श्राश्रमों की स्थापना की; जैसा कि श्रागे दिए श्लोकों से प्रकट होता है:—

#### मूल

ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्च व्यभाजयत् । तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः सयतेन्द्रियाः ॥६॥ सूर्यश्चावदाताश्च ब्राह्मणःस्तेऽभवस्तदा । यजनाष्ययनेदानं याजनाष्यापनार्थिताः ॥१०॥ धर्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः स्व वैश्ययोः ।

## ऋर्थ

इसके बाद पृथु ने चार वर्ण और चार त्राश्रम बनाए। उस समय लागो मे से जो देवतात्रों में मिक रखनेवाल, अच्छे आचरणवाले, इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान् श्रीर गुणी, थे वे ब्राह्मण हो गए। इनका काम—यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना श्रीर दान लेना हुआ। इनको शूद्रवर्ण के छोड़कर चत्रिय श्रीर वैश्य वर्ण मे विवाह करने का अधिकार भी दिया गया।

मूल

येतु शूरा महोत्साहाः शरणया रत्तणत्तमाः ॥११॥ द्वढ्यायत देहाश्च त्तित्रयास्त इहाभवन् । विक्रमो लोकसंरत्ता विभागो व्यवसायिता ॥१२॥ पतेषामयमप्युको धर्मः शुभफलोदयः ।

अर्थ

जो बहादुर, उत्साही, शरण देने और रत्ता करने में समर्थ, मजबूत और लंबे शरीरवाले थे, वे इस ससार में जित्रय हुए। उनका काम ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के अलावा बहादुरी, लोगों की रत्ता, उनके नियमों (हिस्सों आदि) का प्रबन्ध, और उद्योग करना हुआ।

मूल

निसर्गान्नेपुणं येषां रितवित्तार्जनं प्रति ॥१३॥ श्रद्धादाक्ष्यद्यावत्ता वैश्यांस्तानकरोदसौ । चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पशुपोषणम् ॥१४॥ वैश्यस्य कथितो धर्मस्तद्वत् कर्म च तैजसम् ।

ऋथ

जो स्वभाव से ही चतुर थे और घन कमाने की लालसा रखते थे, तथा विश्वास, फुर्ती, और द्यावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया। इनका काम इलाज, खेती, व्यापार, कारीगरी, पशुपालन और धातु की चीजें बनाना रक्खा।

<sup>9 &#</sup>x27;कर्म च तैजसम्' का अर्थ (चित्रयों का सा) बहादुरी का काम भी हो सकता है।

मूल

नातिमानभृतो नाति श्रुचयः पिद्धनाश्च ये ॥१५॥ ते शृद्धजातयो जाता नाति धर्मरताश्च ये। कलारम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पश्चपोषणम् ॥१६॥ वर्णित्रतयशुश्रूषा धर्मस्तेषामुदाहृतः।

## ऋथ

अपनी इंडजत का खयाल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने वाले, चुगलखोर और धर्म की तरफ से वे परवाह लोग, शूद्र जातियों मे रक्खे गए। करतब दिखला कर और मुख सं खास तौर की आवाजे निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन और ब्राह्मण, चत्रिय, तथा वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना, उनका काम रक्खा।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुर्वर्ष्य का विभाग जन्म से न होकर गुण, कर्म, श्रौर स्वभाव से ही हुआ था।

अगले घ्रध्याय में भूमि की परीक्षा के तरीके बतलाकर फिर नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हैं।

ं इकतीसवे 'यन्त्र विधानाध्याय' मे अनेक तरह के यंत्रो (मशीनों) के बनाने के उसूल मात्र दिए है। वहीं पर प्रारम्भ मे यन्त्र की परिभाषा इस प्रकार लिखी है:—

#### मूल

यद्गच्छाया वृत्तानि भूतानि स्वेन प्रवर्त्मना । नियम्यास्मिन् नयति यत् तद् यन्त्रमिति कीर्तितम् ॥३॥

#### ऋर्थ

अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( पृथ्वी, जल, आदि तत्वों ) के जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते हैं। श्रागे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है :— मूल

तस्य बीजं चतुर्घास्यात् वितिरापोऽनलोऽनिलः। श्राश्रयत्वेन चैतेषांवियद्ण्युपयुज्यते ॥५॥ भिन्नः स्तश्रयरक्तस्ते च सम्यङ् न जानते। प्रकृत्या पार्थिवः स्तस्त्रयी तत्र क्रिया भवेत् ॥६॥

## अर्थ

उस यन्त्र के लिये पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन ४ चीजों की खास जरूरत है। इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी उसमे आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न कहा है वे ठीक तौर से नहीं सममें है। वास्तव मे पारा पृथ्वी का ही भाग है और जल, वायु और तेज, के कारण ही उसमे शिक्त उत्पन्न होती है।

## उसी अध्याय में जिखा है:—

मूल

पतत्स्वबुद्धभ्येवास्माभिः समग्रमपि कल्पितम् ॥८३॥ श्रग्रतश्च पुनब्र्भमः कथितं यत्पुरातनैः ।

\$

8 88

बीजं चतुर्विधमिह प्रवदन्ति यंत्रे-ष्वम्भोग्निभूमि पवनैर्निहितैर्यथावत् ।

### अर्थ

यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है। आगे हम अपने से पहले के लोगों का कहा बतलाते हैं।

यन्त्र में जल, अग्नि, पृथ्वी, श्रीर पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, यथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं। इसके बाद यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :--

मूल

स्वयं वाहकमेकंस्यात्सकृत्येर्यं तथा परम्। अन्यद्गतितं वाद्यं वाद्य मन्यस्वदूरतः ॥१०॥ स्वयं वाद्यमिहोत्कृष्टं हीनं स्यादितरत्रयम्।

अर्थ

पहला अपने आप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शक्ति द्वारा चलाया जानेवाला, और चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमे अपने आप चलने वाला यन्त्र अन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है।

श्रागे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :--

मूल

पका स्वीया गतिश्चित्रे वाह्येन्या वाहकाश्चिता। त्ररघट्टाश्चिते कीटे द्वश्यते द्वयमप्यदः॥१३॥ इत्थं गतिद्वयवशाद् वैचित्र्यं कल्पयेत्स्वयम्। त्रलक्ता विचित्रत्वं यस्माद्यन्त्रेषु शस्यते॥१४॥

#### अर्थ

एक तो यन्त्र की अपनी गित होती है, और दूसरी उसके जरिये से उत्पन्न हुई उस वस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गितयाँ दिखाई देती हैं।

इस प्रकार दो गतियों के होने से यन्त्र बनानेवाला उनमे अनेक विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यन्त्रों में कारण (मशीन) का छिपा रहना, और विचित्रता ही प्रशंसा का कारण है। आगे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के विषय में लिखा है :-

## मूल

ः भार गोलक पीडनम् ॥२५॥ लम्बनं लम्बकारे च चकाणि विविधान्यपि । श्रयस्ताम्रं च तार च त्रपुसंवित्प्रमर्दने ॥२६॥ काष्टं च चर्म वस्त्रं च स्ववीजेषु प्रयुज्यते ।

## श्रर्थ

''' भारी गोले के द्याव का, लटकने वाले यत्र में लटकन (Pendulum) का, अनेक तरह के चक्रों (पहियों) का, लोहे, ताँबे, चाँदो, श्रीर सीसे, का तथा लकड़ी, चमड़े श्रीर कपड़े का प्रयोग उचित रूप से तत्वों के साथ किया जाता है।

श्रागे यन्त्रों के द्वारा बनी हुई वस्तुश्रों का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

#### मूल

यन्त्रेण किल्पतो हस्ती नद्द्गच्छन्प्रतीयते।

शुकाद्याः पित्तिणः क्षृप्तास्तालस्यानुगमान्मुहुः ॥७३॥
जनस्य विस्मयकृतो नृत्यन्ति च पठन्ति च।
पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरगो मर्कटोऽपि वा॥७४॥
वलनैर्वर्तनैर्मृत्यंस्तालेन हरते मनः।

## अर्थ

यंत्र लगा हुआ हाथी चिंघाड़ता हुआ और चलता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार के तोते, आदि पत्ती भी ताल पर नाच और बोल कर देखनेवालों के। आश्चर्य में डालते हैं; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा अथवा बन्दर अपने अङ्गों का संचालन कर लोगों को खुश कर देते हैं। श्रागे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :-

मृल
लघुदारुमयं महाविहङ्गं
द्वृहसुश्लिष्टतनुं विधायं तस्य ।
उदरे रसयन्त्रमादधीत
ज्वलनाधारमधोस्य चान्निपूर्णम् ॥६५॥
तत्राहृहः पुरुषस्तस्य पत्नद्वन्द्वोचलप्रोजिभतेनानलेन
सुप्तस्यान्तः पारदस्यास्य शक्त्या
चित्रं कुर्वत्रम्यरे याति दूरम् ॥६६॥
इत्थमेवसुरमन्दिरतुत्यं
सञ्चलत्यलघुदारुविमानम्
त्रादधीत विधिना चतुरोन्तस्तस्य पारदभृतान् दृदकुम्भान् ॥६९॥
त्रयः कपालाहितमन्दवहि—
प्रतप्तत्कुम्भभुवागुणेन
व्योद्गोभगित्याभरणत्वमैति ।

## ऋर्थ

सन्तप्तगर्जद्रसराजशक्या ॥१८॥

हलकी लकड़ी का बड़ा सा पत्ती बनाकर उसके पेट में पारे का यन्त्र लगावे और उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्खे। परन्तु पत्ती के शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द और मजबूत बनाने चाहिए। उस पर बैठा हुआ पुरुष, पत्ती के परों के हिलने से तेज हुई आँच की गरमी ह्यारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता हैं। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्दिर की तरह का बनाया हुआ बड़ा बिमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उस विमान के भीतर पारे से भरे मजबूत घड़े कायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोहे के कूँडे मे की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से बह विमान घोर गर्जन करता हुआ आसमान में उड़ने लगता है।

परन्तु उक्त पुस्तक मे इन यंत्रो की पूरी रचना नहीं लिखी गई है। उसके बाबत अन्थकार ने लिखा है:—

मूल

यन्त्राणां घटना नोका गुप्त्यर्थ नाज्ञतावशात्॥७६॥ तत्र हेतुरयं ज्ञेयो व्यका नैते फलप्रदाः। कथितान्यत्र बीजानिः।।...।......

## श्रथ

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस विषय का हमारा अज्ञान नहीं है।

सर्वसाधारण के इन यत्रों की।विधि की जान लेने से इनका महत्व नष्ट हो जाता। इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं।

समक्त में नहीं श्राता कि एक तो जब पारा जल से १३'६ गुना भारी होता है, श्रीर उसके भाप बनने में भी जलके भाप बनने से कहीं श्रिधिक ताप की श्रावश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों श्रादि में जल की भाप के उपयोग को छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्यों लिखा है ?

दूसरा पारे से भरे लोहे के घड़े फूलकर अपने नीचे की हवा से हलके तो हो नहीं सकते। ऐसी हालत में जब तक यंत्र के भीतर की शिक्त का बाहर की शिक्त से संघर्ष न हो तब तक वह निरर्थक ही रहेगी। इसिलये जब तक घड़ों में भरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर निकलकर आसपास की विपरीत शिक्त से टक्कर नहीं ले, तब तक वह यन्त्र का सचालन नहीं कर सकती। सम्भव है इसी लिये भोजदेव ने 'आदधीत विधिना चतुरोन्तः' (ऋो० ९७) में 'विधिना' शब्द का प्रयोग किया है।

त्रागे यंत्रों के बनाने में कारीगर के लिये इतनी बातें आवश्यक बतलाई हैं:—

मृत
पारम्पर्य कौशलं से।पदेशं
शास्त्राभ्यासे। वास्तुकमेंद्यमे।धीः।
सामग्रीयं निर्मता यस्य से।ऽहिंम—
श्चित्राएयेवं वेत्ति यम्त्राणि कर्तुम् ॥८९॥

अर्थ

खानदानी पेशा, उपदेश (तालीम) से आई हुई चतुरता, यंत्र निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक़, और अक्रल, जिसमें ये बातें हो वही अनेक तरह के यंत्र बना सकता है। आगे और भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी

हैं। उनमे से कुछ यहाँ पर उद्धत करते हैं :-

मूल

वृत्तसन्धितमथायसयन्त्रं तद्विधाय रसपूरितमन्तः । उच्चदेशविनिधापिततप्तं सिंहनादमुरजं<sup>२</sup> विद्घाति ॥११॥

अर्थ

पारे से भरा लोहे का गोल श्रीर मजबूत जोड़ों वाला यत्र बना-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'विधिना—तरकीव से' जा तरकीब यहाँ पर गुप्त रक्खी गई है।

र मुरज एक प्रकार के ढोल की कहते हैं। यहाँ पर 'सिंहनादमुरजं' के प्रयोग का-मतलंब स्पष्ट नहीं होता।

कर इमीर उसे उंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गर्जना के समान शब्द करने लगता है।

मूल

हुग्ग्रीवातलहस्तप्रकोष्ठ बाह्यस्तराखादि सिन्छद्रं वपुरिक्तलं तत्सिन्धिषु खएडशो घटयेत् ॥१०१॥ श्लिष्टं कीलकविधिना दास्मयं सृष्टचर्मणा गुप्तम् । पुंसीथवा युवत्या रूपं इत्वातिरमणीयम् ॥१०२॥ रन्ध्रगतैः प्रत्यङ्गं विधिना नाराचसङ्गतैः स्त्रैः । ग्रीवाचलनप्रसरणविकुञ्चनादीनि विद्धाति ॥१०३॥

#### ऋर्थ

लकड़ी की, आदमी या औरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति कताकर, उसमें आँखों, गरदन, हाथों, पहुँचों, भुजाओं, जंघाआं, अंगु- िक्सों, आदि के दुकड़ों को जोड़ों की लगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे कि वे आसानी से घूम सकें। इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए समड़े से सँद्ध दे। इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सहारे यह पुतली गरदन हिला सकती है अथवा अड़ों को फैला या सिकोड़ सकती है। (इसी प्रकार और भी अनेक काम कर सकती है।)

मूल

दारुजिमभस्वरूपं यत् सिललं।पात्रसंस्थिनं पिबति । तन्माहात्म्यं निगदितमेतस्ये।छूग्यः तुन्यस्य ॥११५॥ अर्थः

लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है। उच्छाय यत्र के समझ ही इस यंत्र में भी यह तारीफ है।

क्से साइमन (Cyphon) सिस्टम कहते हैं। यदि थोत हाथी बनाकर उसकी सुँद से पेशाव करने के स्थान तक सास्पास खेद करहें सीह

भ अन्तः के। जपर खींचनेवाला यंत्र ।

इसके बाद श्रानेक तरह के फव्वारों का उल्लेख किया गया है। वहीं पर नलों के जोड़ों को मजबूत करने की विधियाँ भी लिखीं हैं:—

#### मूल

ताद्मासर्जरसहषनमेषि षाणोत्थः चूर्णसंमिश्रम् । श्रतसीकरञ्जतैतप्रविगाढो वज्रतेषः स्यात् ॥१३१॥ दृढसन्धिबन्धहेतोः स तत्र देयो द्विशः कदाचिद् वा । श्राणवलकताश्लेष्मातकसिक्यकतैतैः प्रलेपश्च ॥१३२॥

#### ऋर्थ

लाख श्रीर साल वृत्तके रस को पत्थर श्रीर मैंडे के सींग के चूर्ण में मिलाकर श्रलसी श्रीर करंज के तेल मे गाड़ा लेप बनाले । यह 'क्जलेप' हो जायगा।

जोड़ों की मज़बूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते हैं। श्रथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम श्रीर तेल से उसपर लेप करे।

हाथी के पेट में पूरी तौर से जल भर कर उसकी सुँड के। किसी पानी से भरे पात्र में डुबो दें के। उस पात्र में के पानी की सतह पर के हवा के द्वाव के कारण वह सारा पानी हाथी की सुँड में चढ़कर उसके पेशाब के स्थान से निकल जायगा।

मशुरा का वासुदेव प्याला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है। परन्तु पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँब से लेकर पेशाब करने के स्थान तक प्रच्छी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाली स्थान न रहे। इसके बाद उसकी सूँब के। पानी में डुवोते समय भी दोनों छिद्रों पर उँगली रखकर उसे पहले ही खाली न होने दिया जाय। इस प्रकार उसकी सूँब के पानी में डूबने पर उस पात्र का सारा पानी सूँब से होकर उसके मूत्र स्थान से निकल जायगा। आगे के अध्यायों मे गज-शाला, अश्व-शाला, अनेक तरह के महल, और मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ और दूसरे मे २९ अध्याय हैं।

यन्थ समाप्ति का अश:--

मूल

उरोर्घयोगात् पार्श्वार्घयोगाच क्रमशः स्थितौ । पतौ विद्वान् विज्ञानीयादुरः पार्श्वार्धर्मण्डलौ ॥

अर्थ

श्राघी छाती श्रौर श्राघे पार्श्वा से चिपका कर रक्खे हुए हाथों को 'चर:पार्श्वार्धमण्डल' जाने।

छपी हुई प्रति मे यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसके बाद का प्रन्थ का कितना ऋंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर मिलने वाली 'इति महाराजाधिराज श्रीभोजदेव विर्चिते समराङ्गण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशास्त्रे . . . ' इस अध्याय समाप्ति की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्भवतः आगो का कुछ न कुछ ऋंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है।

युक्ति कल्पतरः 9

इसकी स्रोकसंख्या २०१६ है।

प्रारम्भ का श्रंश :--

मूल

विश्वसर्गविधौ वेधास्तत्पालयति या विमुः। तद्त्ययविधावीशस्तं वन्दे परमेश्वरम्॥

<sup>ै</sup> बंगाल गवनंमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रौर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ५० १४६।

#### ऋर्थ

जो दुनिया को पैदा करते ब्रह्मा का, पालन करते समय विष्णु का, और नाश करते समय शिव का, रूप धारण करता है उस परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है।

#### मूल

भं सानन्दमकुर्वाणः कं सानन्दं करोति यः। तं देववृन्दैराराध्यमनाराध्यमहं भजे॥

#### ऋर्थ

( इस ऋोक के पूर्वार्ध में जवाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया है।) (प्रश्न) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) कस को दुखी करके ब्रह्मा को सुखी करता है।

(इसके उत्तरार्ध में विरोधालंकार रक्खा गया है,) वह आराध्य होकर भी अनाराध्य है। (परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि) वह देवताओं से आराधना करने लायक है। परन्तु आदमी उसकी आराधना पूरी तौर सं नहीं कर सकते, ऐसे उस (कृष्ण) को मैं भजता हूँ।

#### मूल

नमामि शास्त्रकर्तृंगां चरगानि मुहुर्मुहुः। येषां वाचः पारयन्ति श्रवगोनैव सज्जनान्॥

#### ऋर्थ

उन शास्त्र-कर्तात्रों के चरणों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ जिनके वचन, सुनने मात्र से ही, भले आदमियों को (भवसागर से) पार कर देते हैं।

मूल

नानामुनिनिबन्धानां सारमाकृष्य यस्ततः । तनुते भोजनृपतियु किकल्पतरुं मुदे ॥

#### यश

राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे प्रन्थों के सार को लेकर बड़े यत्न से, इस युक्ति कल्पतर को ( श्रपनी या विद्वानों की ) प्रसन्नता के लिये बनाता है।

समाप्ति का अश:-

मूल

यानं यत् लघुभिवृ चैवृ चयानं तदुच्यते । जन्तुभिः सलिले यानं जन्तुयानं प्रचक्ते॥

हलके बुन्नों से जो सवारी बनाई जाती है उसे बुन्नयान कहते हैं। जीवां पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं।

मूल बाहुभ्यांवारि · · ज्जन्येषु न निर्णयः।

दोनों हाथों से पानी . . . उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है।

इति युक्तिकल्पतरौ निष्पादयानोद्देशः।

त्राध

यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु' में बिना भैर की सवारी का विषय समाप्त हुआ।

इस प्रन्थ मे श्रमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विष्रह, दूत-लच्ना, हैंध, दण्ड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, द्रन्द्र-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजगृह-युक्ति, गृह-युक्ति, आसन-युक्ति, अत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, श्रतङ्कार-युक्ति, हीरक-परीचा, विद्रुम-परीचा, प्रवाल-परीचा, मुका-परीचा, वैदुर्य-परीचा, इन्द्रनील-परीचा, मरकत-परीचा, कृत्रिमाकृत्रिम-परीचा, कर्केतन-परीचा, भीष्ममणि-परीचा, रुघिराख्य-परीचा, स्फटिक-परीचा. खद्भ-परीचा, गजादि-परीचा, ऋरि अनेक विषय दिए हैं।

# चम्पूरामायणम्

इस प्रन्थ के पहले के पाँच काएड तो राजा भोज ने बनाए थे श्रीर छठा (युद्ध ) काएड लद्दमणसूरि ने बनाया था।

प्रनथ के प्रारम्भ का अंश:-

मूल

लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेच—
मङ्घिद्वयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् ।
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिझ
विद्याद्विभेदशतधारधुरंधरं नः ॥१॥

## अर्थ

वेदरूपी वृत्त की शिखा (उपनिषद्) के नये पत्ते के समान (वेदान्तवेद्य), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विश्वरूपी पर्वतों को नष्ट करने में वज्र समान, और किसी की अपेता न रखने वाले, गणपति के दोनो चरण हमारी लक्ष्मी की वृद्धि करे।

मूल

गद्यानुबन्धरसिमिश्चितपद्यस्कि— द्वंद्यादि वाद्यकलया कलितेव गीतिः। तस्माद्द्यातु कविमार्गजुषां सुखाय चम्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया॥

## ऋर्थ

मेरी जिह्वा, किवयों के मार्ग को श्रङ्गीकार करने वालों के सुख के लिये, बाजे के साथ होने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली हुई और सुन्दर पद्यों के कथन से सुशोभित, 'चम्पूरामायण' की रचना को धारण (तैयार) करे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह ग्रंथ रामचन्द्र बुधेन्द्र की टीकासहित छप चुका है।

सुन्द्रकाएड का अन्तिम श्लोक :---

मूल

देव ! तस्याः प्रतिष्ठासूनसूनाशैकपालितान् । मुद्रयित्वा प्रपन्नोहं तवाभिज्ञानुमुद्रया॥

ऋर्थ

हे देव ! मैं निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की आशा से कके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) से अंदर बद करके हाजिर हुआ हूँ। अर्थात्, सीता को आप का सन्देश देकर आया हूँ।

सूल

इति श्री विदर्भराजविरचिते वम्पूरामायणे सुन्दर काण्डः समाप्तः।

श्रर्थ

यहाँ पर विदर्भराज की बनाई 'चम्पूरामायण' में सुन्द्रकारङ समाप्त हुआ।

> तत्त्मणसूरि-कृत् युद्धकारड के अनत्रणः— प्रारम्म का अशः—

> > मूल

भोजेन तेन रचितामिष पूरियम्ब— श्रत्पीयसापि वचसा कृतिमत्युदाराम् । न-बीडितोऽहमधुना नवरत्नहार— सङ्गेन किंतु दृदि धार्यत एव तन्तुः ॥२॥

- अर्थ

भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी (या साधारण)

१ सहाँ पर भीनदर्भराजः यह विशेषणा सन्देहास्पदं है।

रचना से पूरी करने में मुफे लज्जा नहीं है; क्योंकि नकोन रहों के हार के साथ ही तागा भी हृदय पर धारण कर लिया जाता है।

## मूल

मुद्रामुद्रित जीवितां जनकजां मोहाकुलं राघवं चूडारत्नविलोकनेन सुचिरं निश्याय निश्याय च । प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितुं पौलस्यविश्वंसनं धीरः पूरियतुं कथां च विमलामेकेन काएडेन सः ॥३॥

## अर्थ

श्रीरामचन्द्र की श्रॅंगूठी से रिकत जीवन वाली सीता का श्रीरं (सीता की) चूड़ामिए के देखने से व्याकुल हुए श्रीराम का चिरकाल कि हृद्य में ध्यान करके धैर्यवाले लच्मण ने एक ही बाण से रावण के मारने का श्रीर लच्मणसूरि ने एक काण्ड लिखकर इस्र 'चम्पूरामायण' के पूरा करने का इरादा कर लिया।

लङ्काकाण्ड की समाप्ति का अंश:-

#### मूल

साहित्यादिकेलावता शनगर प्रामावतंसायिता श्रीगङ्गाधरधीरसिन्धुविधुना गङ्गाम्बिका सूनुना । प्राग्भोजोदितपञ्चकागडिविहितानन्दे प्रवन्धे पुनः कागडोलक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोपि जीयाचिरम्॥

## श्रर्थ.

साहित्य आदि की कला के जानने वाले, ',शनगर' नामक शहर के आभूष्ण (निवासी) गगाधर और गङ्गास्वका के पुत्र लद्रम्णसूर्रि, ने, ,

<sup>9</sup> इस श्लोक के 'लच्मण' और 'कायड' शब्दों 'में "कि ने श्लेष'

भोज के बनाए (विद्वानों का) आनन्द देनेवाले और पाँच कारडोंवाले इस प्रन्थ में, छठा कारड बनाया। यह भी विरकाल तक आनन्द देता रहे।

परन्तु राजचूड़ामिए ने अपने बनाए 'काव्यदर्पग्र' मे लिखा है :--

''यश्चैकाह्याभोजचम्पोर्युद्धकाराडमपूरयत्''

श्रर्थात्—जिसने एक दिन मे ही भोज चम्पू के 'युद्धकाएड' की पूर्ण कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्या तात्पर्य है। इसने लद्दमग्रस्रि के बनाए 'भोजचम्पू' (चम्पूरामायण) के युद्धकाएड की ही पूर्ति की थी श्रथवा एक नया ही युद्धकाएड बनाया था। कामेश्वर सूरि कृत 'चम्पूरामायण' की टीका मे उक्त पुस्तक का ही दूसरा नाम 'भोजचम्पू' भी लिखा है।

इस राजचूड़ामिण के पिता का नाम श्रीनिवास श्रौर दादा का नाम लदमोभवस्वामि भट्ट था, जो कृष्णभट्ट का पुत्र था।

इस थ्रन्थ पर कई टीकाऍ है जिनका परिचय नीचे दिया जाता है:--

- (१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टीका।
- (२) कहणाकर को लिखो टीका। यह टीका उसने कालीकट-नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी।<sup>२</sup>
  - (३) कामेश्वरसूरि-कृत 'विद्वत्कौतूह्ल' नाम की टीका। व यह

<sup>9</sup> श्रो कुणुस्त्रामीद्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट बाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ८६१६।

र महामहोपाध्याय कुष्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट श्रोरि-यंटल मैन्युस्किष्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खरह १ 'सी,' पृ० १४१८।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> महामहोपाध्याय कुप्युस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्भमेंट

टोका शायद केवल लङ्काकाण्ड पर ही लिखी गई थी।

उसमे लिखा है:-

मूल

ष्ठं श्रीलदमणीयं विषमललितशब्दाभिरामं व काण्डम्॥ व्याकर्तुं यत्रकर्तुनिखिलबुधगणः चम्यतां साहसं मे॥

#### স্বর্থ

पिखत लोग लद्मिंगा के बनाए कठिन श्रीर सुन्दर शब्दों से शोभित छठे काएड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले सुभे मेरे इस साहस के लिये चमा करे।

इसी 'चम्पूरामायण' का दूसरा नाम 'भाजचम्पू' भी था; जैसा कि इसी टीका के इस श्लोक से प्रकट होता है:—

मूल

तस्य श्रीस्तुकामेश्वरकविरचिते येाजने भोजचम्प्वाः विद्वत्कौतुहलाख्ये समभवदमलो युद्धकाण्डः समाप्तः॥

#### ऋर्थ

उसके पुत्र कामेश्वर किव की बनाई 'भेाजचम्पू' की ठीक तौर से सममाने वाली 'विद्वत्कीतूह्ल' नाम की टीका में युद्धकाण्ड समाप्त हुआ।

श्रोरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, खरड १ 'सी,' पृ० २३७२, २३७४।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यहाँ पर 'यविभक्क' द्ष्या प्रतीत होता है।

## राजा भाज

- (४) नारायण की लिखी व्याख्या 19
- (५) मानदेवकृत टीका ।<sup>२</sup> यह मानदेव कालीकट का राजा था। इस टीका में लिखा है:—

मूल

' ' ' समानदेवनृपतिभें।जेादितांसाम्प्रतं

चम्पूं व्याकुरुते ' ' '

अर्थ :

वह मानदेव राजा, भाज के बनाए चम्पू की, व्याख्या करता है। रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस 'चम्पूरामायण' पर बाद में रामानुज ने 'उत्तर-रामायण चम्पू' लिखा था।

## शृङ्गारमञ्जरी कथा

समाप्तिका श्रंश:---

मूल

इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेवविरचितायां शृङ्गारमञ्जरीकथायां पद्मराककथानिका द्वादशी समाप्ता<sup>३</sup>

भहामहोपाध्याय कुप्पुस्तामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट घोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा०२, खगड १ 'ए,' पृ० १४३६, १४४०।

र महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, ग्रवनैमेंट श्रोरि-यन्यल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, महास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, खरह १ 'सी,' ए० ४०२१।

<sup>ै</sup> महामहेएपध्याय कुपुस्त्रामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरि-ययटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, सायह १ 'बी,' १० ४१३०।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> पुपिबाकिया इशिष्टका, भाव-अ, पृ•्३३३ ।

## "अर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभाजदेव की बनाई श्रुझारमञ्जरी कथा मे १२वीं पद्मराक की कथा समाप्त हुई।

यह पुस्तक डाक्टर बूलर (Bühler) है। जैसलमेर पुस्तक भएडार से मिली थी।

# कूर्मशतकम् (दो)

एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो प्राकृत र काञ्य ई० स० १९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। इनमे-के प्रत्येक काञ्य में १०९ श्रार्था छद हैं।

दोनों के प्रारम्भ मे 'त्रों नमः शिवाय' तथा पहले काव्य की समाप्ति और दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच-

'इति श्री महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभाजदेव विरचितं श्रीविन कूर्मशतम् । मङ्गल, महाश्रीः।'

## लिखा है।

ये दोनों काव्य शिला पर ८३ पंक्तियों में खुदे हैं। इनमें की २६ से ३८ तक की पंक्तियों के आगे के कुछ अचरों को छोड़कर बाकी की सब पंक्तियाँ अवतक सुरिचत हैं।

शिला पर के अचर भी सुन्दर श्रीर साफ हैं। परन्तु पहले शतक

१ पुपिन्नाफ़िया इचिडका, भा० म, पु० २४१, २६०।

र इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई है। परन्तु उसमें अपश्रंश के रूप भी पाए जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इन स्थानों पर 'भ्रों' के पहले '९' इस प्रकार के श्रोङ्कार के चिद्ध भी बनें हैं।

के ६५वें श्लोक मे 'चक्कम्मण्यमग्गो' के स्थान पर 'चम्मकण्मण्यमग्गो' खुदा हुआ है।

पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों और भावों की समानता मिलती है। उदाहरण के लिये पहले शतक के क्लोक<sup>र</sup> २३ और २८; ३२ और ३३; ९८ और १०१ उद्धृत किए जा सकते हैं। इनमे का अधिकांश भाग एक ही है।

## दन्तिकिरिएन्नएहिं

देक्खावेक्बीए धारित्रा धरणी। वस्मक्रणमणमगो

निव्वडिश्रं पत्थ कुम्मस्स ॥६५॥

संस्कृतच्छाया:--

दन्तिकिरिपन्नगैर्दं घ्वावेक्ष्य घोरिता घरणी। चंक्रमणममार्गे निपतितमत्र कूर्मस्य॥

श्रन्य श्रश्रद्धियों श्रादि के लिये देखो एपित्राफ्रिया इरिडका, भा० ८, ए० २४१, २४२।

र परिकलिउं न चइजाइ श्राउभवसाओ हु पत्थ पुरिसाण । कुम्मस्स तं खुरू [श्रं] ववसाओ सोहु पुण तस्स ॥२३॥ संस्कृतच्छाया :—

परिकतितुं न त्यज्यते श्रध्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम् । कूर्मस्य तत्खलु द्वपं व्यवसायः स खलु पुनस्तस्य ॥

\*

परिकलिउं न चइज्जइ ग्रज्भवसात्रो हु पत्थ पुरिसाण । कुम्मेण तं खु कलिग्रं हिग्रप वि हु जन्न सम्माइ ॥२८॥ संस्कृतन्त्रायाः—

परिकलितुं न त्यज्यते श्रध्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम् । कूर्मेण तत्खलु कलितं हृद्येपि खलु यत्र सम्माति ॥ इसी प्रकार श्लोक १० श्लीर ५५; १४ श्लीर १०१; ९३ श्लीर ९४ में भी बहुत कम भेद है। 'नय जाश्लो ने श्र जिम्मिहिइ' यह श्लोक का चौथा पाद १०वे; १६वे, ४८वे; ५५वे श्लीर ८५वे; श्लोको मे श्लविकृत रूप से मिलता है।

इन काव्यों के प्रारम्भ के श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। इसके बाद प्रथम काव्य में कूम्मीवतार की प्रशसा है:—

#### मूल

कुम्मेण को णु सरिसो विणा विकज्जेण जेण एक्केण।
जह नित्रसुहस्स पट्टी तहदिएणा भुत्रण भारस्स ॥५॥
संस्कृतच्छाया:—

कूर्में जो को सद्वशो विनापि कार्येण येनैकेन। यथा निज सुखस्य पृष्ठं तथा दत्त भुवनभारस्य।

° पायाले मजांतं खंधं दाऊण भुत्रण मुद्धरित्रं। तेण कमठेण सरिसे। नय जात्रो नेत्र जिम्महिइ॥१०॥ संस्कृतच्छायाः—

पाताले मज्जन्तं स्कन्धं दत्वा भुवनमुद्धृतम् । तेन कमठेन सद्वशो न च जातो नैव जनिष्यते ॥

\* \* \*

जात्रो सोचित्र बुचइ जम्मो सहलो हुतस्स एकस्स । जस्स सरिच्छो भुत्रणे नय जात्रो नेत्र जम्मिहिइ ॥५५॥

संस्कृतच्छाया:---

जातः स चैव उच्यते जन्म सफलं खलु तस्य एकस्य । यस्य सदशो भुवने न च जाता नैव जनिष्यते॥

२ इसका उदाहरण ऊपर उद्धत रखोक १० श्रौर ४४ में ही मिल जायगा।

#### श्रथ

उस कछुए (कूर्मावतार) की बराबरी कौन कर सकता है जिसने अपने सुख का पीठ देकर (छोड़कर) अकंते ही पृथ्वी के भार का भी पीठ दी (अर्थात् धारण किया)।

इस सारे काव्य में यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे काव्य में किव ने राजा भाज के। कूम्मीवतार से भी अधिक मानकर उसकी प्रशंसा की है:—

#### मृल

धरिण तुम श्रह गर्बई तुज्भ सयासाश्रो कच्छुश्रो गरुश्रो। भोएण सोवि जित्तो गरुशाहिम्बि श्रस्थि गरु श्रयरो॥१८॥

#### संस्कृतच्छाया:-

धरिण । त्वमित गुर्वी तव समाश्वासकः कञ्जूपो गुरुकः । भोजेन सोपि जितो गुरुतायामपि श्रस्ति गुरुकतरः ॥

### ऋर्थ

हे पृथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, श्रीर तुमें सहारा देने वाला फच्छप श्रीर भी बड़ा है। परन्तु भोज ने बड़ाई में उसकी भी जीत लिया है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है।

इस द्वितीय काव्य में, श्रमेक स्थानो पर, स्वयं भोज को लक्ष्य करके भी उसकी प्रशंसा की गई है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन काव्यों का कर्त्ता स्वयं भोज न होकर कोई श्रम्य कवि ही था।

¹ ध्रवलो से। चित्र वुच्ह भर धारण वावडेहिं समयं पि। उच्चल्ह जो हु भरं से। एको भोत्र तं चेत्र ॥५॥

यद्यपि इन कान्यों की कविता साधारण है, उसमे विशेष चमत्कार नजर नहीं आता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई अपनी प्रशंसा के देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से अङ्गीकार कर तिया हो और अपनी बनवाई पाठशाला में, शिला पर खुदवा कर, रखने की आज्ञा दे दी हो।

## सरस्वतीक एठा भरणाम् 9

यह भोजदेव का बनाया व्याकरण का प्रनथ है।

अन्य के प्रारम्भ का अंश :--

मूल

प्रणम्येकात्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव । श्रेयः प्रमुमेशानौ प्रकृक्षम प्रचक्ष्महे ॥

संस्कृतस्क्षाया :---

धवतः स सैव उच्यते भरधरणव्यापृतेषि समयेषि । उद्यालयति यः खलु भरं स एकः भेषत ! त्वमेव ॥

\* \*

इह अप्यस्स सयासा बुन्भइ तहुश्र इमेण विहिएण। चडह के। इह गुणो भूवइ धरणीधर तस्स ॥॥

संस्कृतच्छाया :---

इह ब्रात्मनः सकाशाद्बुध्यते लघुकं ब्रनेन विधिना । भणं चटति क इह गुणः भूपते ! धरणीं घरतः॥

( सम्भव है इन शतकों के प्राकृत छन्दों की संस्कृत 'च्छाया' में कहीं गजती रह गई हो । विज्ञ-पाठक उसे सुधार लेने की कृपा करें।)

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुणुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरि यंटल मैन्युस्किन्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, स्वरह १ 'बी', ५० ४८८०-८१।

### ऋर्थ

धातु ( Root ) श्रौर (उसमे लगे) प्रत्यय ( affix ) की तरह ( श्रर्धनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पार्वती श्रौर शङ्कर के। प्रणाम करके कल्याणकारी (सुप्तिङन्तरूप) पद के लक्षण (व्याकरण) के। कहते हैं।

#### मूल

त्रहउण्, ऋतुक्, पत्रोङ्, पेत्रोच्, हयवरट्, लण्, जमङणनम्, सभज्, घढधण्, जबगडदश्, खफछठथचटतव्, कपय्, शषसर्, हल्। सिद्धिः कियादेशोकात्। भूवादिः कियावचने। धातुः। जुचुखुम्पा- दिश्च। सनाद्यन्तश्वाणिङः।

#### अर्थ

'श्रहजण्' से 'हल्' तक के व्याकरण के ये १४ सूत्र महादेव के डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। किया श्रादि की सिद्धि लोगों के प्रयोगों के देखकर होती है। कियावाचक 'भू' श्रादि धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार 'जु', श्रीर 'चुलुम्प', श्रादि भी धातु हैं। (ये सौत्र धातु हैं) जिनके श्रन्त में 'सन्' से लेकर 'णिड़ ' तक के प्रत्यय हों ऐसे शब्द भी धातु हैं।

प्रनथ समाप्ति का अंश :--

#### मूल

श्रपदादौ पादा(दि)के वाक्ये । खरितस्यैकश्रुतौ सिद्धिः । श्रर्थ

'पद' अथवा 'पाद' के आदि में स्थित युष्मद् अस्मद् शब्दों के। 'ते' 'मे' आदि आदेश नहीं होते हैं। परन्तु वाक्य में ये आदेश विकल्प से होते हैं। एक श्रुति होने पर स्वरित के आदि का 'इक्' 'उदात्त' हो जाता है।

मूल

इति महाराजाधिराजपरमेश्वरभोजदेवविरचिते सरस्रतीकगठा-भरगा नाम्नि व्याकरगेऽष्टमोऽभ्यायः समाप्तः।

अर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती क्रिंग्ठासरण्' नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# राजमार्तएड नाम योगसारसंग्रह <sup>9</sup>

इसमें अनेक तरह के तैल औषि आदि का निरूपण किया गया है। इसकी श्लोक सख्या ५६० है।

प्रारम्भ का श्रंश:-

मूल

नीलस्निग्धगिरीन्द्रजालक् लतासम्बद्धबद्धस्पृहः । चन्द्रांशुद्युतिशुम्रदंष्ट्रवद्नः प्रोत्सर्पदुग्रध्वनिः । लीलोद्रेककरप्रवाहद्कितोद्दामद्विपेन्द्रः श्रियं दिश्याद्वोग्निशिखापिशङ्गनयनश्चगडीशपञ्चाननः ।

### अर्थ

नीली और चिकनी हिमालय की लताओं के जाल मे रहने वाला, चंद्रमा की किरणों के समान ज्ञ्चल डाढ़ों से शोभित मुखवाला, घोर गर्जन करने वाला, खेल में ही, पंजे के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों की मस्नी को भगाने वाला, और आगकी लपट की सी लाल आँखों वाला, पार्वती-पति पाँच मुखों वाला, महादेव तुम्हे धनवान करें।

<sup>9</sup> बंगाल गवनैमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, मंस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, पृ० ११४।

इस श्लोक में 'पंचानन' में श्लेष रखकर महादेव श्रौर सिंह में समानता दिखलाई गई है।

महादेव और सिंह दोनों ही हिमालय के सता छुंजों में रहते हैं।
महादेव की चन्द्रकला और सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों
कुद्ध होने पर घोर गर्जन करते हैं। सिंह हाथी के मार देता है और
सहादेव ने 'गजासुर' की मारा था। महादेव की आँखें, नेशे से या क्रोध
से, और शेर की स्वभाव से या क्रोध से लाल रहती हैं।

मूल

द्रष्ट्रा रेगैः समग्रैर्जनमवशिममं सर्व्वतः पीड्यमानं योगानां संग्रहेऽय नृपतिशतिशरोधिष्ठिताज्ञेन राज्ञा। कारुएयात् सन्निवद्धः स्फुटपद्पदवीसुन्दरोद्दामवन्द्ये-र्वु तैरुद्ववृत्तरात्रुप्रमथनपटुना राजमार्तगडनामा॥

#### अर्थ

सैकड़ों राजाओं द्वारा आदरणीय आज्ञा वाले, और शत्रुओं का नाश करने मे चतुर, राजा मोज ने संसारी जीवों की, सब तरफ से रोगों से, पीड़ित और विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों वाला, 'राजमार्तंड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा।

समाप्ति का अंश:-

मूल

समस्तपाथोनिधिवीचिसञ्चय-प्रविततान्दोलनकेलिकीतिना । प्रकाशिता भाजन्येण देहिनां हिताय नानाविधयागसंत्रहः ॥

ऋर्थ

जिसका यश तमाम समुद्रों की तरगों से खेलता है, (अर्थात्

चारो तरफ फैला हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फायदे के लिये अनेक तरह के योगो का संग्रह प्रकाशित किया।

#### मूल

महाराज श्रीभाजराजविरचिता राजमार्तग्डनामयागसार-संग्रहः समाप्तः।

### ऋर्थ

यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजमार्तरुड' नामक योगसार संग्रह' समाप्त हुआ।

### तत्वप्रकाशः १

विषय पशुपतिपाश-निरूपग् या शैव-दर्शन । श्लोक संख्या ९५ ।

प्रारम्भ का श्रंश:-

#### मूल

चिद्द्यन पको व्यापी नित्यः सततोदितः प्रभुः शान्तः। जयति जगदेकबीजं सर्वाचुप्राहकः शम्भुः॥

#### अर्थ

श्रेष्ठ ज्ञानवाला, त्रकेला, सब जगह क्याप्त, नित्य, हर समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत, की उत्पति का कारण, और सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से श्रेष्ठ है।

<sup>9</sup> बंगात गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रसास स्थित द्वारा संपादित, हस्ततिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, नं० १, पू॰ ८१।

#### समाप्ति का अंश:--

मूल

यस्याखलं करतलामलककमेण देवस्य वस्फुरत चेतस वश्वजातम्। श्रीभोजदेवनृपतः स शवागमार्थ तस्वप्रकाशमसमानमिमं न्यथस्य ॥३५॥

अर्थ

जिस राजा भाजदेव के चित्त से तमाम जगत् की बाते हाथ में रक्खे हुए आँवले की तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैव सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश' नामक अपूर्व प्रन्थ की बनाया है।
इस प्रन्थ पर अधोर शिवाचार्य की बनाई टीका भी मिली है।

## सिद्धान्तसंग्रहविष्टतिः<sup>२</sup>

यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंग्रह' की टीका है। इसके कर्ता का नाम सोमेश्वर था। इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, और इसका सम्बन्ध शैवमत से है।

प्रारम्भ का अंश:-

मूल

सोम सोमेश्वरं नत्वा सोम सोमार्ज धारिएम्। सोमेश्वरेण विवृतो भोजसिद्धान्तसंग्रहः॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुष्पु स्वामी संपादित गवर्नमेंट श्रोरियगटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खगड १, 'सी', ए० ४८०७-८।

<sup>े</sup> श्रीयुत राजेन्द्रजाल मित्र द्वारा सम्पादित श्रीर बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० म, पृ० ३०२।

#### छार्थ

श्रर्थात्—पार्वती सहित सोमेश्वर महादेव की सोम (रस या यज्ञ) श्रीर श्रर्ध-शशाङ्क की धारण करने वाले शिव दी नमस्कार करके सोमेश्वरद्वारा भीज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है।

#### मूल

श्रथ शब्द ब्रह्मण्रसात्पर्यमविद्वांसो न परं ब्रह्मधिगच्छेयुः। तद्स्य कुत्र तात्पर्यमित्यपेद्वायां परमकारुणिका भाजराजा निजशकि-सिद्धपरमेश्वर भावे सत्तासमानास्यब्रह्मणि परकाटौ शिवस्क्रपेति। मङ्गलपूर्वकं पुराणार्थं संगृह्णाति। सिद्धदानन्दमयः परमात्मा शिवः। इत्यादि।

#### श्रर्थ

श्रर्थात्—शब्द ब्रह्म के तात्पर्य की नहीं जानने वाले पुरुष पर-ब्रह्म की नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसिलये इसका क्या तात्पर्य है, इसकी जानने की जरूरत होने से, द्यावान राजा भोज ने, श्रपनी सामर्थ्य से सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमे ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप ब्रह्म मे पुराणों का मुख्य तात्पर्य बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, कि वह शिव के रूप से ही तात्पर्य रखता है। श्रीर इसीलिये वह मङ्गलाचरण मे पुराणों के उस अर्थ की प्रहण करता है, कि सत्, चित् श्रीर श्रानन्दरूप परमात्मा शिव है, श्रादि।

समाप्ति का अंश:-

#### मूल

पवञ्च सर्व्वदा सर्व्वत्र सर्व्वेषां ''रूपः शिव पव सर्वात्मना उपास्यः। तस्येव ईश्वर वा ''देवादिव्यौपाधिकनिरूपितानि तान्यपि सर्व्वेक्तथैव उपास्यानि '''इति सिद्धम्।

### अर्थ

इस प्रकार हमेशा सब जगह सब को सब तरह से (ब्रह्म) रूप शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी को ईश्वर (ता प्राप्त होने के कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( ऋन्य देवादिकों ) की भी उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है।

# द्रच्यानुयोगतर्कणाटीका

यह भोज की बनाई खेताम्बर-जैन-सम्प्रदाय के 'द्रव्यानुयो-गतर्कणा' नामक प्रनथ की टीका है। इसके प्रारम्भ का अंश:—

सूल

श्चियां निवासं निष्णिलार्थ वेदकं सुरेन्द्रसंसेवितमन्तरा ......। प्रमाणयन्त्या ...नयप्रदर्शकं नमामि जैनं जगदीश्वरं महः॥

च्रथ

अर्थात्—सब तरह के कल्याणों के स्थान, सर्वज्ञ, इन्द्र से पूजित, और श्रष्ट मार्ग के। बतलाने वाले, जिनके ईश्वरीय तेज के। नमस्कार करता हूँ।

टीका की ससाति का अंश:-

मूल

तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः। परस्वात्मप्रबोधार्थं द्रव्यानुयोगतर्कणा॥

१ श्रीयुत राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, श्रीर बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, संस्कृत की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, पृ० २४८-१६।

### ऋर्थ

अर्थात्—उनकी शिचा के प्रभाव से, भोज ने अपने और दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतर्कणा' (की टीका) तैयार की।

इसका मैटर २,१८१ रलोकों का बतलाया जाता है।

नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोज था १ साथ ही अन्त के रिलोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में प्रन्थकार होने का भ्रम भी होता है। परन्तु असली प्रन्थ और उसकी टीका को देखे बिना इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

## भोजदेव संग्रहः र

ऋोक-संख्या ६००। गद्य-पद्य मय

प्रारम्भ का अशः-

मूल

सर्व्वज्ञमद्वयमनादि मनन्तमीशं मूर्द्धाभिवन्द्य वचनैविविधेर्मुनीनाम् । श्राब्दप्रबोधमुद्यज्ञमुदानिधानं दामाद्रोज्यरचयद् गुणिनः ! ज्ञमध्वम् ॥

श्रीका के प्रारम्भ के ये श्लोक भी ध्यान देने लायक हैं :— विद्यादेवपुरोहित प्रतिनिधि श्लीमत्तपागच्छुपं प्रख्यातं विजयाह्यागुर्णधरं द्रव्यानुयोगेश्वरम् ॥ श्लीभावसागर नत्वा श्लीविनीतादिसागरम् । प्रबन्धे तत्प्रसादेन किञ्चिद्व्याख्या प्र (तन्) यते ॥

र नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, (१६०४) ए० १२०-२१।

#### श्रर्थ

सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, श्रादि श्रन्त से रहित, ईश्वर का प्रणाम करके दामोदर ने अनेक मुनियों के वचनों के श्राधार पर, ज्योतिषियों का प्रसन्न करने वाला, यह 'श्राब्द प्रबोध' नामक श्रन्थ बनाया है। हे विद्वान् लोगों! (गलती के लिये आप) चमा करें।

#### मूल

करवदरसङ्गरामिक्तं लिखितमिव्तौ १ निषिकः मिवदृद्ये । सचराचरं त्रिभुवनं यस्य सजीयादु वराहमिहिरमुनिः॥

#### अर्थ

जिसके सामने चर और अचर वस्तुओं वाले तीनों लोक हाथ में रक्खे हुए बेरकी तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रक्खे हुए की तरह, जाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो।

#### मूल

स्वस्याभिधेय विपुताभिधान बहु संग्रहैरजातमुदः :।
लघुमलघुवाच्य संग्रहमवद्धतुसुपद्यगद्यमिमम्॥

#### ऋर्थ

अपने विषय और कथनसंबधी बड़े बड़े समहों से भी प्रसन्न न होने वाले लोग इस पद्य और गद्यवाले छोटे से संम्रह को, जिसमें बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें।

<sup>9</sup> इसका अर्थ अज्ञात है। यहाँ पर कोई अज्ञर नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है; क्योंकि इस आर्या छन्द के द्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ मात्राएँ ही हैं। सम्भव है "तौ" के स्थान में "मतौ" पाठ हो और उसका अर्थ 'दुद्धि में जिखा हुआ सा हो।'

मूल

श्रीभोजदेवनृपसग्रहसवसारं सारञ्ज संग्रहगणस्य वराहसाम्यात्। योगीश्वरादिबुघसाधुमतं गृहीत्वा ग्रन्थोयथागमकृतो न विकल्पनीयः॥

#### ऋर्थ

राजा श्री र्भोजदेवकृत संग्रह के सार का, और दूसरे सग्रहों के सारों का, तथा योगीश्वर, आदि विद्वानों के मतो का, लेकर, वराहमिहिर के मतानुसार शास्त्र को रीति से यह प्रनथ बनाया है इसमें शंका नहीं करनी चाहिये।

मूल

वक्ष्यामिभूपमधिकृत्य गुणोपपन्नं विज्ञात जन्म समय प्रविभक्तभाग्यम्। श्रज्ञातस्तिमथवाविदितास्य भाग्यं सामुद्रयाश्रिक<sup>२</sup> निमित्तग्रतैः पृथकैः॥

#### अर्थ

इस प्रनथ की मैं उस राजा के आधार पर, जो कि गुर्गों से युक्त है, जिसका जन्म समय माल्म है, और जिसका भाग्य दूसरों से अलग

इसी भाव का एक श्लोक भोजरचित 'राजमार्तगढ' के तिथिनिग्रीय प्रकरण में भी भिलता है:—

> श्रथ विदित जन्म समयं नृपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । श्रजाते तु प्रसवे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित् ॥३८॥

<sup>ै</sup> यहाँ पर पाठ श्रशुद्ध है श्रीर रत्नोक के उत्तरार्ध का श्रर्थ भी साफ् समम्भ में नहीं श्राता।

२ सम्भवतः यहाँ पर 'सामुद्रिकाश्रय' पाठ हो।

(श्रेष्ठ) है, अथवा जिसके जन्म का आर भाग्य का सामुद्रिक शास्त्र के अनेक लक्त्यों के अनुसार पता नहीं है, कहूंगा।

समाप्ति का अंश:-

मूल

शके सम्वत् १२६७ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायां रेवती नत्त्रत्रे शुक्क दिने शुभलग्ने लिखितमिदं पुस्तकं श्रीश्रीजयार्ज्यं नदेवस्य यथा दृष्टं तथालिखितम्।

अर्थ

शक सम्वत् १२९७ की फागुन सुदि २, रेवती नज्ञत्र के श्रेष्ठ दिन भौर शुभ लग्न मे, श्री जयार्जुनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी वैसी लिखी है।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहिमिहिर के मत के श्राधार पर ज्योतिष शास्त्र का एक सम्रह भी तैयार किया था।

वैद्यनाथ-रचित 'तिथिनिर्णय' के प्रारम्भ मे यह श्लोक दिया हुआ है:—

मूल

विज्ञानेश्वरयोगिना भगवतानन्तेन भट्टे न च श्रीमद्भोजमहीभुजातिथिगणेया निर्णयाऽङ्गोकृतः । सायं सम्प्रति वैद्यनाथ विदुषा संसेपतः कथ्यते ज्योतिर्वेदविदामनिन्दितिथामानन्दसम्भूतये॥

<sup>े</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, इस्तिबिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, (द्वितीय-माला Second Series) भा० ४, ५० ८२।

#### ऋर्थ

योगी विज्ञानेश्वर, श्रनन्तभट्ट, श्रौर राजा भोज ने तिथियो का जो निर्णिय माना है वही ज्योतिषशास्त्र के पंडितो के श्रानन्द के लिये वैद्यनाथ परिडतद्वारा इस प्रनथ में संचेप से कहा जाता है।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने 'तिथिनिर्णय' पर भी अपना मत लिपिबद्ध किया था।

# हनूमनाटकम् (अथवा महानाटकम्)

ऐसी जनश्रुति है कि, किप-पुंगव हन्मान ने इस नाटक के। बनाकर पहाड़ की शिलाओं पर खोद दिया था। परन्तु जब वाल्मीिक ने उसे पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि यह बहुत ही विशद रूप से लिखा गया है। इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो जायगा। यह सोच, उन्होंने हन्मान से कह सुनकर उन शिलाओं को समुद्र में डलवा दिया। परन्तु अन्त में भाज ने, उन शिलाओं के। समुद्र से निकलवा कर, उस लुप्त-प्राय प्रन्थ का, अपने सभा-पण्डित दामोदर द्वारा, फिर से जीर्णेद्वार करवा डाला।

एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने के

### ( मोहनदास विरचिता हनूमन्नाटकदीपिका )

े बंगाल में मधुसूदन मिश्र द्वारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत प्रचार है। परन्तु उसमें श्रौर भोजद्वारा उद्धत नाटक में विषय के एक होने पर भी पाठान्तरों के साथ साथ कई श्लोकों में भी भिन्नता है।

१ अत्रेय कथा पूर्वमेवेद टङ्क गिरिशिलासु लिखितं, तत्तु वालमीकिना दृष्टं । तदेतस्य अतिमधुरत्वमाकलय्यः "प्रचारभाव शङ्कया हनूमः "त्व समुद्रे निधेहि। तथेति तेनावधौ प्रापितः भग्नेन भोजेन बल " रुद्धतमिति॥

कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर 'हनूमन्नाटक' रख बिया गया था। श्रीर दूसरा उक्त नाटक के चमत्कारपूर्ण होने से लोगों में यह 'महानाटक' के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया।

जनश्रुति में इसके जीर्णोद्धार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया जाता है; जो भोज का सभा-पिखत माना जाता है। परन्तु उक्त नाटक के टीकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता। कुछ बङ्गाली विद्वाद मधुसुदन मिश्र की इसका जीर्णोद्धार कर्ता मानते हैं।

इस नाटक मे श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है श्रौर इसकी रलोक संख्या १००५ के करीब है।

नाटक के प्रारम्भ का अंश:-

मूल

कल्याणानां निधानं कितमलमधनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्तोः सपिद परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं किववर वचसां जीवन जीवनानां वीज धर्मद्रमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥

#### ऋर्थ

कल्याण का खजाना, किलकाल के पाप को नष्ट करनेवाला, पिवित्र की भी पिवित्र करने वाला, परमपद पाने के लिये चले और मोच चाहने वाले के, मार्ग का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कवियों के वचनों के विश्राम की जगह, जीवन देनेवालों वस्तुत्रों के। भी जीवन देनेवाला, धर्मरूपी वृत्त का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के कल्याण के लिये हो।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बंगाल गवर्नसेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल सिश्र द्वारा सम्पा-दित, हस्तिलिखित संस्कृत अन्थों की सूची, भा० ४, ५० २७-२६।

र 'जीवनानां' के स्थान में 'सजनानां' पाठ भी सिखता है।

#### मूल

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाबुद्ध १ इति प्रमाणपटवः कर्तेतिनैयायिकाः । अर्ह्वित्यथ जैनशास्त्रनिरताः कम्मेति मीमांसकाः स्रोय वो विद्धातु वाञ्चित्रफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः॥

#### ऋर्थ

शैव मत वाले शिव, वेदान्ती ब्रह्म, बौद्धमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण (या तर्क) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी ब्रह्म, मीमांसक कर्म, कहकर जिसकी, उपासना करते है वह तीन लोकों (स्वर्ग, मर्त्य और पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे।

#### मूल

श्रासीदुद्भटभूपतिप्रतिभटप्रेान्माथि विकान्तिका भूपः पंक्तिरथोविभावसुकुलप्रख्यातकेतुर्वली । ऊर्ज्याः वर्व्वरभूरिभारहतये भूरिश्रवाः पुत्रतां यस्य स्वांश्रमथो<sup>र</sup> विधाय महितः पूर्णश्चतुर्धाविभुः ॥

### अर्थ

उद्गड विपत्ती राजाओं की नाश करने की ताकत रखने वाला, सूर्यवंश में प्रसिद्ध, बलवान श्रीर वीर राजा दशरथ हुआ। (जिसके

<sup>9</sup> इस रखोक में बुद्ध का नाम आने से ज्ञात होता है कि या तो यह रखोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, या यह नाटक ही बुद्ध के बहुत बाद का है। क्योंकि इसमें बुद्ध का विष्णु का अवतार कहा गया है।

र किसी किसी प्रति में 'यस्यार स्वमथी' पाठ भी मिलता है। वहाँ पर 'महितः' का अर्थ ( पुत्र कें लिये ) पूजन किया हुआ और 'आर' का अर्थ प्राप्त हुआ होगा।

घर में) पृथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये स्वयं वन्दनीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर (राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुच्न के रूप में) पुत्र रूप से जन्म लिया।

नाटक की समाप्ति पर का अंश :-

मूल

चतुर्दशभिरे<sup>9</sup>वाङ्के भु<sup>°</sup>वनानिचतुर्दश । श्रीमहानाटकं धत्ते केवलं वर्त्म<sup>२</sup>निर्मलम् ॥

अर्थ

यह नाटक अपने १४ अङ्को से १४ भुवनों के निर्मल मार्ग को धारण करता है।

मूल

रचितमनित्तपुत्रेणाथ वात्मीकिनाव्धौ निहितममृतबुद्धचा प्राङ्महानाटकं यत्। सुमतिनृपतिभोजेनोद्धृतं तत् क्रमेण प्रथितमवतु विश्वं मिश्रदामोदरेण ॥

स्रथ

यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनूमान् ने बनाया था। श्रीर वाल्मीकि ने इस अत्युत्तम (या असृत तुल्य) समक समुद्र में डाल दिया था। परन्तु बुद्धिमान् नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत् की रज्ञा करे।

१ इससे प्रकट होता है कि इसमें कुल १४ श्रङ्क हैं। यह नाटक छुप चुका है।

र 'दंस्में' के स्थान में 'ब्रह्म' पाठ भी है। इस शब्द का अर्थ मोच होगा।

#### मूल

इति श्रीमद्मनूमद्रचिते महानाटके श्रीरामविजया नाम च-तुईशोद्भः।

### अर्थ

यहाँ पर श्री हनूमान् के बनाए महानाटक मे श्री रामचन्द्र की विजय नाम वाला चौदहवाँ श्रङ्क समाप्त हुआ।

## भोज राजाङ्कः

यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक श्रङ्क का रूपक है। इसमें भोज के विरुद्ध कल्पित षडयत्र का उल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, शिश्रिमा<sup>2</sup>, भोज श्रार लीलावती<sup>3</sup> के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेन्नार नदी तटस्थ 'तिरुकोयिल्र्र' गाँव के 'देहलीश' के मन्दिर में खेलने के लिये बनाया गया था।

इसी प्रकार 'सिहासन द्वात्रिंशत्कथा' श्रौर शायद 'वेतालपञ्चिव-शित: 'में भी भोज, से सम्बन्ध रखने वाली कल्पित-कथाएँ हैं।

## शब्दसाम्राज्यस्<sup>8</sup>

इस व्याकरण मे भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दसिद्धि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्मपादित गवनंमेंट घोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइमेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, खण्ड १ 'सी,' पृ० २४१३-११।

र नवसाहसाङ्क चरितमें सिन्धुल की स्त्री का नाम शशिप्रभा लिखा है।

३ कथाओं के अनुसार यह भोज की स्त्री का नाम था ।

४ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेट श्रोरियन्टल मैन्युस्किष्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ३, खरद १ 'बी,' ए० ३३६२-६४।

दी गई है। साथ ही इसमें अन्य व्याकरणाचार्यों के मतों का भी उल्लेख है।

## गिरिराजीय टीका

यह 'काटयवेम' की लिखी 'श्रभिज्ञानशाकुन्तल' की टीका है। इसमे लिखा है:—

> मुनीनां भरतादीनां (भोजादीनां) चभूभृताम् । शास्त्राणि सम्यगालोच्य नाट्यवेदार्थं वेदिनाम् ॥

इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा भोज भी 'नाट्य शास्त्र' का आचार्य माना जाता था।

# स्मृतिरत्नम्

इस प्रनथ का कर्ता लिखता है:-

भोजराजेन यत्प्रोक्तं स्मार्त्तमन्यत्र चोदितम्। न्यायसिद्धं च संगृह्य वचनानि पुरातनैः॥ श्रनुष्ठान प्रकारार्थं स्मृतिरत्नं मयोच्यते।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज धर्मशास्त्र का भी आचार्य समस्रा जाता था।

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्वमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खरड १, 'पू.' पू० ४०४।

र महामहोपाध्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट् लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खराइ १ 'बी,' पु० ६४६।

## अभिनवरामाभ्युदयम् <sup>१</sup>.

इसके लेखक अभिरामकामात्ती ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार लिखा है:

' ' सपव तेजस्सविताहिभोजः' श्रर्थात्—वह तेज में सूर्य के समान भोज है।

# पश्चकल्याण चम्पूर

इसका लेखक विदम्बर कवि भोज के विषय में लिखता है:— भूयात्सभूरिविजया भुवि भोजराजो भूयानुदारकवितारसवासभूमि:॥

श्रर्थात्—उदार (श्रेष्ठ) कविता के रस के रहने का स्थान वह भोजराज पृथ्वी पर बड़ी (या बहुत) विजय प्राप्त करे।

# कर्न्दपचूड़ामणिः

इसके रचयिता श्री वीरभद्र राजा ने अपने प्रनथ में लिखा है:— भोजइवायं निरतो नानाविद्यानिबन्धनिर्माणे । समयोच्छित्रप्राये सोद्योगः कामशास्त्रेऽपि ॥२॥ अर्थात्—वह भोज के समान ही, अनेक विषयों के प्रनथ लिखने

भ महामहोपाध्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युक्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खरह १ 'बी,' ए० १२०३।

र महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेट श्रोरियन्टल मैन्युस्किष्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खरड १ 'ए,' ए० ४२४७।

<sup>े</sup> ३ ग्रध्याय ३०। यह ग्रन्थ छव चुका है।

में, और समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशास्त्र की उन्नति (या ज्ञान प्राप्त) करने में, लगा हुन्ना है।

### साहित्यचिन्तामणिः 9

इसमें 'काव्य' के प्रयोजन बतलाते हुए प्रन्थकार ने उदाहरण रूप से लिखा है:—

'भोजादेश्चित्तपप्रभृतीनामिव वाञ्चितार्थसिद्धिर्लाभः'

इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप आदि कवियों की बहुत कुछ उपहार दिया था।

## सङ्गीतरत्नाकरः 2

इसके रचयिता शार्झदेव ने लिखा है :--

उद्ग (रुद्र) टोऽनिग्नभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा। परमदींच सोमेशो जगदेकमहीपितः॥ व्याख्यातारो :

इससे ज्ञात होता है कि राजामोज सङ्गीतशास्त्र का भी आचार्य था। इसकी पुष्टि आगे उद्घृत प्रन्थ के लेख से भी होती है।

## सङ्गीतसमयसार:

इसका कर्ता पार्श्वदेव लिखता है:--

शास्त्रं भोजमतङ्गम्यपमुखाः व्यातेनिरेते पुरा।

कुणुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ८७०६।

र कुप्पुरवामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट बाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ८७४८।

३ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, प्र० ८७१२।

इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सङ्गीत शास्त्र पर भी कोई यन्थ लिखा था।

## भेषजकल्पसारसंग्रहः 9

इसके प्रारम्भ में लिखा है:—
बाहरे चरके भोजे वृहद्भोजे च हारिते।

• • तत्सारं समुद्भृतम् ॥

इससे प्रकट होता है कि भोज श्रायुवेंद का भी श्राचार्य माना जाता था।

## जाम्बवतीपरि**णय**म्

इस काव्य के कर्ता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-श्रंकुश की प्रशंसा करते हुए राजा मोज की प्रशंसा में लिखा है:—

#### मूल

श्रुत्वा सत्कविवर्ग्यभोजमिहभृत्सर्वन्नशिङ्गतमा भृत्पारिडत्यमवेश्य भूतत्वपतीनज्ञानिदानीन्तनान्।

इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ किवयों ने राजा भोज की विद्वत्ता की बहुत कुञ्ज प्रशंसा की है।

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वासी हारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, पृ० मम्बर्

र महामहोपाध्याय कुण्युस्त्रामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, पृ० ७७३४।

### नटेशविजयः १

इस काव्य के कर्ता वेङ्कट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश गोपाल के लिये लिखा है:—

### 'बोधे कलानां नवभोजराजः'

त्रर्थात्—वह विद्या सम्बन्धी कलात्रों के ज्ञान में नवीन भोज ही था।

### रम्भामञ्जरी

इस 'सट्टक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैत्रचन्द्र (जयचन्द्र) की प्रशंसा करते हुए उस की ।दानशीलता की तुलना राजा भोज से की है:—

दाणेणं वित्रभोयविक्रमकहानिन्वाहगो नायगो । स्रो पस्रो जयचन्दणाम ण पह्न कस्सासये पीइदो॥

#### सस्कृतच्छाया--

दानेन बित भोजविक्रम कथानिव्वहिका नायकः। स एव जैत्रचन्द्रनाम न प्रभुः कस्याशये प्रीतिदः॥

अर्थात्—अपने दान से बिल, भोज, और विक्रम की कथा का निर्वाह करने बोला यह जैत्रचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उत्पन्न नहीं करता है ?

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्वास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भाग २०, मूक ७५४६।

# भोज के वंशज

इस अध्याय में भोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों का संचित्र इतिहास दिया जाता है:—

## १० जयसिंह (प्रथम) सं०९ (भोज) का उत्तराधिकारी

पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय धारा पर शत्रुश्रों ने त्राक्रमण किया था। परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के सोलंकी (चालुक्य) सोमेश्वर (त्राहवमञ्ज) से सहायता प्राप्त कर धारा के राज्य का शीच हो उद्धार कर लिया।

इस के राज्य समय इस के सामंत वागड़ के परमार शासक मंडलीक (मंडन) ने कन्द नामक 'द्र्डाधीश' को पकड़ कर इसके हवाले कर दिया था।

जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र<sup>२</sup> श्रीर वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) का एक शिलालेख<sup>३</sup> मिला है।

उद्यपुर (ग्वालियर) श्रौर नागपूर से मिली प्रशस्तियों में इस राजा का नाम नहीं है।

स मालवेन्दुं शरगाप्रविष्टमकग्रदके स्थापयतिस्म राज्ये ।
 (विक्रमाङ्कदेवचरित, सर्ग ३, श्लो० ६७)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एपिब्राफ़िया इग्डिका, भा० ३, पृ० ४८-४०।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यह दूरा हुआ लेख बाँसवाडा राज्य के पाँचाँ हेडा गाँव के मंडली-श्वर के मन्दिर में लगा है।

## ११ उदयादित्य<sup>9</sup> = सं० १० का उत्तराधिकारी

यातो वि० स० १११६ (ई० स० १०५९) मे जयसिंह मर गया था, या फिर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा।

इसी उद्यादित्य ने अपने नाम पर उद्यपुर नगर (ग्वालियर-राज्य में ) बसाया था। वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिह का नाम न देकर उद्यादित्य का ही नाम दिया है। उसी मे यह भी लिखा है कि इस ( उद्यादित्य ) ने कर्णाट वालो से मिले हुए गुजरात के राज कर्ण से अपने पूर्वजो का राज्य छीन लिया था। 3

> नागपुर से मिली प्रशस्ति में लिखा है:— तिस्मिन्वास्तवनन्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले भग्नस्वामिनितस्य बन्धुरुद्यादित्याऽभवद्रभूपतिः।

इससे ज्ञात होता है कि यह उदयादित्य भोज का वंशज न होकर बन्धु था।

( एपियाफिया इंग्डिका, भा० २, ५० १८४ )

- र तत्रादित्य प्रतापे गतवित सदनं स्विग्गिणां भर्ग्भके व्याप्ता धारेव धात्री रिपुितिसिरभरैम्मैलिलोकस्तदाभूत्। विस्नस्तांगो निह्त्योद्धदिपुति [मि] रं खङ्गदण्डांग्रुजालै रन्योभास्वानिवोद्यन्द्युतिमुदितजनारमोदयादित्यदेवः ॥२१॥ (प्रिप्राफिया इण्डिका, भा० १, ए० २३६)
- ३ नागपुर की प्रशस्ति से भी इस बात की पृष्टि होती है: —
  येनोद्धृत्य महार्णवीयममिलत्कर्णाटकर्णप्रमृ
  त्यूर्वीपालकद्धितां भुविममां श्रीमद्धराहायितम्
  (एपिब्राफ़िया इण्डिका, भा० २, ५० १८४)
  इससे यह भी श्रनुमान होता है कि, शायद जयसिंद के गही बैद्रो

इस की पुष्टि 'पृथ्वीराज विजय' से भी होती है। उस में लिखा है कि उदयादित्य ने, साभर के चौहान राजा विश्रहराज (वीसलदेव) वृतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर्ण को जीता।

इस से अनुमान होता है कि उदयादित्य ने, चौहानों से मेलकर, यह चढ़ाई (कर्ण के पिता) भीमदेव की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लेने के लिये ही की होगी।

भोज की बनाई पाठशाला के स्तम्भो पर नरवर्मा के खुदबाए 'नागबंध' मे उदयादित्य के बनाए संस्कृत के वर्णी, नामों और धातुश्रो के प्रत्यय दिए हुए हैं।

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर (ग्वालियर राज्य) मे विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे है। उनमें के दो लेखों से उक्त मन्दिर का वि० स० १११६ (ई० स० १०५९) में उदयादित्य के राज्य समय प्रारम्भ हो कर वि० स० ११३७ (ई० स० १०८०)

पर उसे कमज़ोर जान चेंदि के राजा कर्ण ने फिर मालवे पर चढाई की हो श्रीर उसी समय कर्णाटवालों की सेना जयसिंह की सहायता के लिये श्राई हो। परन्तु श्रन्त में जयसिंह के मारे जाने, श्रथवो श्रन्य किसी कारण से, वहाँ पर उदयादित्य ने श्रधिकार कर लिया हो।

वहीं पर यह भी खुदा है:—
 उदयादित्यदेवस्य वर्ण्यनागक्रपाणिका।
 मणिश्रेणी खृष्टा सुकविवन्धुना॥
 कवीनां च नृपाणां च हृदयेषु निवेशिता॥

इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे की छतरी में लगे लेख के अन्त में, और 'ऊन' नामक गाँव में भी मिले हैं।

र जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० १, पृ० ४४१। परन्तु डाक्टर हाल ( D1. F. E. Hall ) के मतानुसार यह लेख सन्दिग्ध है।

में समाप्त होना प्रकट होता हैं। अद्यादित्य के समय का वि० सं० ११४३ (ई० स० १०८६) का एक लेख कालरापाटन से भी मिला है। उ

भाटों की ख्यातों में उदयादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की वीरता का लम्या किस्सा लिखा मिलता है। उपरन्तु शायद इस में सत्य का अश बहुत ही थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश अर्जुनवर्मा की लिखी 'अमर शतक' की 'रसिक सजीपनी' नामक टीका के इस अवतरस् से—

यथास्मत्पूर्वज्ञरूपवर्णने नाचिराजस्य :—
सत्रासा इव सालसा इव लसद्गर्वा इवार्द्राइव
व्याजिह्या इव लिज्जिता इव परिम्नान्ता इवार्ता इव।
स्वद्र्षे निपतन्ति कुत्र न जगहेव प्रभो सुभुवां
वातावर्तनर्गितोत्पलद्लद्रोणिद्वहोद्वष्टयः॥

इतना तो श्रवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नामका वीर श्रीर ख्दार पुरुष इस वंश में श्रवश्य हुआ था।

ूर्चिडयन ऐचिटकेरी, भा० २०, पृ० ८३।

र जर्नेच बंगाच प्रियाटिक सेासाइटी, (१६१४) भा० १०, प्र• २४१-२४३।

<sup>ै</sup> सिस्टर फ़ॉब्स ने 'रासमाला' में लिखा है कि, उदयादित्य की सोलिक्किनी रानी से जगदेव का जन्म हुआ था। युवादस्था में विमाता की हैच्यों के कारण उसे धारा की छोड़कर अयहिलवाडे के राजा रेखिक्की सिद्ध-राज-जयसिंह के आश्रय में जाना पड़ा। यद्यपि अपनी स्वामि-भिक्त के कारण कुछ दिन के लिये तो वह गुजरातनरेश का कृपा-पात्र हो गया, तथापि अन्त में उसे धारा को लौट आना पड़ा। प्रवन्धिनन्तामणि में उसकी उद्यादित्य का पुत्र नहीं लिखा है।

ध्व 'ग्रमक्शतक' के चौथे श्लोक की टीका ( पृ० ८ )।

## उद्यादित्य के दो पुत्र थे। १ लक्तमदेव और नरवर्मा।

## १२ लक्ष्मदेव = सं० ११ का पुत्र

यद्यि परमारों की पिछली प्रशस्तियों श्रीर दान पत्रों में इस राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरवर्मा के स्वय तैयार किए<sup>२</sup> (नागपुर से मिले) लेख में इसका श्रीर इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है:—

> पुत्रस्तस्य जगत्त्रयेकतरगोः सम्यक्प्रजापालन— ज्यापार प्रवणः प्रजापतिरिव श्रीलद्मदेवोऽभवत् ।

इसी के बाद उस में लक्त्मदेव का गौड़, चेदि, पारडय, लङ्का, तुरुष्क, और हिमालय के 'कीर' नरेश, आदि को विजय करना लिखा है। परन्तु इनमें से (चेदि) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, और मुसलमानों के साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह होता है।

# १३ नर वर्मा=सं० १२ का छोटा भाई

लरमरेव के पीछे पुत्रन होने से उसका छोटा भाई नरवर्मा उस का उत्तराधिकारी हुन्ना। यह भोज के समान ही स्वयं विद्वान् और विद्वानों का त्राप्रयदाता था। उदयादित्य के इतिहास मे जिन 'नागबन्ध,' त्रादिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे। क्यों-कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई

<sup>9</sup> उदयादित्य की पुत्री श्यामल देवी का विवाह मेवाद-नरेश विजय-सिंह से हुआ था।

र तेन स्वयं कृतानेकप्रशस्तिस्तुतिचित्रितम् श्रीमल्लक्ष्मीधरेणैतहेवागारमकार्यत ॥५६॥

प्रशस्तियाँ स्वयं लिखी थीं। विद्याप यह स्वयं शैव-मतानुयायी था, तथापि विद्वान् होने के कारण अन्यमतों के आचार्यों का भी आदर किया करता था, और उनके साथ होनेवाले शास्त्रार्थों में भी भाग लेता था। इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ शैवाचार्य विद्याशिववादी और जैनाचार्य रक्षसूरि के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था।

प्रबन्धिवन्तामिण में लिखा है कि—जिस समय गुजरात का राजा जयिसह (सिद्धराज) अपनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा को गया उस समय मालवे के राजा यशोवमी ने उसके राज्य पर चढ़ाई करदी। यह देख जयिसह के मत्री सांतु ने उसे अपने रवामी की उक्त यात्रा का पुरुष देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह घटना नरवर्मों से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये ही जयिसह ने धारा पर चढ़ाई की थी। यह यह युद्ध लगातार १२ वर्षों तक चलता रहा। इसी से इसके पुत्र यशोवमी के गही बैठने के समय भी यह मगड़ा जारी था।

इसके समय की दो प्रशस्तियों मे संवत् मिलता है। इनमे से पहली पूर्वोक वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्ति

<sup>े</sup> नागपुर की वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की प्रशस्ति, श्रीर उज्जैन के महाकाल के मन्दिर से मिली (खरिडत) प्रशस्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह समुद्रघोष के शिष्य सूरप्रभसूरि का शिष्य था।

अभयदेवसूरि के 'जयन्तकाच्य' की प्रशस्ति में लिखा है कि यह नर-वर्मा वज्जभसूरि का बडा आदर करता था।

३ इसकी पुष्टि ( बाँसवाड़ा राज्य के ) तत्तवाडा गाँव के एक मिन्द्र की गलपति की मूर्ति के आसन पर खुदे लेख से होती है।

<sup>(</sup> राजपूताना म्यूजियम, श्रजमेर, की रिपोर्ट, ई० स० १६१४-१४ पृ० २ )

४ पुपित्राफ्या इंग्डिका, भा० २, पृ० १८२-८८।

है, और दूसरी वि० सं० ११६४ (ई० स० ११०७) की मधुकरगढ़ की प्रशस्ति है।

'राजतरङ्गिणी' से ज्ञात होता है कि—काश्मीर-नरेश हर्ष<sup>२</sup> के पौत्र 'मिज्ज' को कुछ दिनो तक धारा मे रहकर इसी नरवर्मा की शरण लेनी पड़ी थी।<sup>2</sup>

नरवर्मा ने वि०स०११९० (ई०स० ११३३) तक राज्य किया था। १४ यशोवर्मा = सं० १३ का पुत्र

इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी गुजरातनरेश जयसिंह वाला भगड़ा जारी था। अन्त में जयसिंह ने धारा के दिच्चिणी द्वार को तोड़कर यशोवर्मा को, मय उसके कुटुम्बवालों के, कैंद कर लिया। इससे मालवे के बड़े भाग के साथ साथ चित्तौड़, डूगरपुर, और बाँसवाड़े पर भी उसका अधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्ष्य में जयसिंह ने 'अवन्तिनाथ' की उपायि धारण की थी। कुछ दिन बाद यशोवर्मा, ने

( राजतरंगिखी-तरंग = )

इसके बाद इस 'भिन्नु' ने काश्मीर लौटकर ई० स० ११११-११२८ के बीच एक बार कुछ दिन के लिये वहाँ पर श्रधिकार कर लिया था।

<sup>9</sup> प्रिमािफ्या इशिडका, भा० ४, परिशिष्ट, ( इन्सिकिपशन्स आँफ् नॉर्देनं इशिडया, नं० =२ ।

र हर्ष की मृत्यु वि० सं० ११४८ (ई० स० ११०१) में हुई थी।

सबृत्तम्त्यभिन्नोथ पुत्रवन्नरवर्भणा ।
 मालवेन्द्रेण शस्त्रास्त्रविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२=॥

४ इन बातों की पुष्टि वि० सं० ११६४ की ज्येष्ठ विद १४ के उज्जैन से मिले जयसिंह के लेख से भी होती है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय सालक्कीनरेश जयसिंह की तरफ से नागरवंशी महादेव मालवे का शासक नियत था।

गुजरातनरेश की कैंद से निकल कर अजमेर के चौहाननरेश की सहा-यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। अन्त में शायद जयसिंह और यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी।

इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पहला वि० सं० ११९१ (ई० स० ११३४) का है। इसमें का लिखा दान नरवर्मा के साव-त्सिरिक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवतः यह उसका प्रथम सांवत्सिरिक-श्राद्ध ही होगा। दूसरा वि० सं० ११९२ (ई० स० ११३५) का है। इसका दूसरा एत्र ही मिला है। इसमें यशोवर्मा की माता मोमला देवी की मृत्यु पर संकल्प की हुई पृथ्वी के दान का उन्नेख है।

इसके तीन पुत्र थे। जयवर्मा, श्रजयवर्मा श्रौर लह्मीवर्मा। १५ जयवर्मा = सं० १४ का पुत्र।

इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का अधिकार होने से या तो यह उनके सामन्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के पहाड़ी प्रदेश में घुस गया था। वड़ नगर से मिली वि० स० १२०८ की कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है<sup>३</sup>:—

'द्वारालिकतमालवेश्वरशिरः'

अर्थात्—कुमारपाल ने<sup>४</sup> मालवनरेश का मस्तक काटकर अपने द्वार पर लटका दिया था।

( इचिडयन ऐचिटक्वेरी, भा० १६, ए० ३४३ )

<sup>9</sup> इसका उल्लेख महाकुमार लक्ष्मी वर्मदेव के वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) के दानपत्र में मिलता है। यह (दूसरा) दानपत्र पहले दानपत्र की फिर से पुष्टि करने के लिये ही दिया गया था।

र इविडयन ऐविटकेरी, भा० १६, पु० ३४६।

३ एवित्राफ़िया इचिडका, भा० १, पृ० २६६।

४ यह क्रमारपाज वि० सं० ११६६ (ई० स० ११४२) में गद्दी पर वैठा था।

इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व ही कुमारपाल ने मालवनरेश जयवर्मा को पकड़कर मार डाला था। आबू से मिली प्रशस्ति में लिखा है:—

> ''यश्चै।लुक्यकुमारपालनृपतिप्रत्यर्थितामागतं । गत्वा सत्वरमेव मालवपतिं वल्लालमालब्धवान् ॥३५॥

इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामन्त यशोधवल ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था। र परन्तु मालवे के परमार नरेशो की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं मिलता है। ख्रतः इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। व

इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो

प्रोफ्रेसर कीलहार्न का श्रनुमान है कि, यशोवर्मा के पकड़े जाने पर मालवे का कुछ भाग शायद बल्लाल नाम के किसी वीर श्रीर उद्योगी पुरुष ने श्रिधिकृत कर लिया होगा। परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य जयवर्मा का ही उपनाम बल्लाल देव मानते हैं। नहीं कह सकते कि यह पछिला श्रनुमान कहाँ तक ठीक हैं, क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जयवर्मा के इस उपनाम की सूचना नहीं मिलती है।

१ एपित्राफ़िया इशिडका, भा० =, पृ० २११।

२ कीर्तिकौ मुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बन्नालदेव का हराया जाना लिखा है।

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि, पहले जिस 'ऊन' गाँव का उल्लेख किया जा चुका है वह इसी बक्षाल ने बसाया था। वहाँ के एक शिवमन्दिर से दो लेख-खरड मिले हैं। उनमें इसका नाम जिखा है। 'भोज प्रवन्ध' का कर्ता बक्षाल श्रीर यह बल्लाल एक ही थे, या भिन्न इसका निश्चय करना भी कठिन है।

शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयवर्मा पर के, गुजरातनरेश कुमारपाल के हमले से उसके राज्य मे गड़बड़ मच गई हो और इसी कारण उसका छोटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो। परन्तु उसका दूसरा माई लक्ष्मीवर्मा उसी (जयवर्मा) के पन्न में रहा हो और इसी के बदले मे जयवर्मा ने अपने राज्य का एक बड़ा प्रदेश उसे जागीर में दिया हो। इसके बाद शीघ्र ही जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकड़ लिए जाने पर लक्ष्मी वर्मा को उक्त प्रदेश (भोपाल और हाशंगाबाद के आस पास के प्रदेश) पर अधिकार करने मे अपने बाहुबल से ही काम लेना पड़ा हो। फिर भी इस शाखा बाले अपने नामों के आगे महाराजाधिराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाक्रमार की उपाधि ही धारण करते थे। इससे ज्ञात होता है कि बहुत कुछ स्वाधीन

(इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० १६, पृ० २४४)

१ महाकुमार तस्मीवर्मा = १५ जयवर्मा का छोटा भाई

यह यशोवमां का पुत्र और जयवर्मा का छोटा भाई था। इसका मृत्तान्त ऊपर दिया जा चुका है। इसका वि० सं० १२०० (ई० स० ११४४) का एक दानपत्र मिला है।

(इसिडयन ऐसिटक्वेरी, भा० १६, प्र० ३४२-३४३)

१ इसकी पृष्टि हरिश्चन्द्रवर्मी के दानपत्र से होती है। उसमें लच्मी वर्मी का जयवर्मी की कृपा से राज्य पाना जिखा है।

र इसकी सूचना महाकुमार उदयवमी के वि० सं० १२४६ (ई० स० ११६६) के दानपत्र से मिलती है। उसमें लिखा है:—

<sup>&#</sup>x27;···ज्ञयवर्म्भद्वराज्ये व्यतीते निजकरकृतकर वालप्रसादाबाध-निजाधिपत्य · ''

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> महाकुमार उपाधिधारण करनेवाली मालवे के परमारों की शाखा:—

हो जाने पर भी इस शाखा वाले पूर्ण स्वाधीन या राजा नहीं हो सके थे।

# १६ अजय वर्मा=सं० १५ का छोटा भाई

पहले लिखा जा चुका है कि इसने अपने बड़े भाई जयवर्मा के प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अश पर अधिकार कर लिया था। इसके शासन में धारा के आसपास का प्रदेश था और इसकी उपाधियाँ महाराजाधिराज, और परमेश्वर थीं।

इस शाला के नरेशों के नामों के साथ 'समाधिगतपञ्चमहाशब्दालङ्कार' की उपाधि भी लगी रहती थी।

### २ महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्मा = सं० १ का पुत्र

इसका वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७८) का एक दानपत्र भोषाक राज्य से मिला है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३४ में दिए गए दान का भी उल्लेख है।

( जर्नेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ७, पृ० ७३६ )

### ३ उद्यवर्मा = सं० २ का पुत्र

वि० सं० १२४६ (ई० स० १२००) का इसका भी एक दानपत्र मिला है।

( इरिडयन ऐरिटक्वेरी, भा० १६, ५० २४४-२४४)

इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जो मुख्य शाखावाले श्रर्जुनवर्मा के निस्तन्तान सरने पर उसके गोद चला गया। उद्यवमी के बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता है। शायद देवपाल के बड़ी शाखा में गोद चले जाने के कारण यह शाखा यहीं पर समास हो गई हो।

## १७ विन्ध्यवर्मा=सं० १६ का पुत्र

यह बीर धौर प्रतापी राजा था। इसने गुजरातनरेशों की निर्बेलता से लाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस ले लिया।

4 इसके पौत्र श्रर्जनवर्मा के वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१४) के दानपत्र में जिखा है:—

> तस्मादजयवर्माभूज्जयश्रीविश्रुतः स्रुतः ॥ तत्स्रुत्यरमूर्जन्यो धन्योत्पत्तिरजायत गुर्जरच्छे दनिर्वधी विन्ध्यवर्मा महास्रुतः ॥

( जर्नेज श्रमेरिकन श्रोरियंटज सोसाइटी, भा० ७, ए० ३२-३३ )

<sup>२</sup> उदयपुर ( व्यालियर राज्य ) के शिव मन्दिर से मिले वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३ ) के एक टूटे हुए लेख से प्रकट होता है कि, उस समय उक्त प्रदेश गुजरात के सोर्जकी नरेश कुमारपाल के अधिकार में था।

( इचिडयन ऐचिटक्वेरी, भा० १८, ए० ३४३ )

इसी प्रकार वहाँ से मिली वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७३) की प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि उस समय वहाँ पर गुजरातनरेश अजयपालदेव का अधिकार था।

(इिख्डयन ऐचिटनवेरी, भा० १८, ५० ३४७)

गुजरात के सोजङ्कीनरेशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि, वैसे तो सोजङ्कीनरेश अजयपाज के समय से ही उक्त शाखा का प्रभाव घटने जग गया था। परन्तु उसके पुत्र मूजराज द्वितीय के बाल्यावस्था में गद्दी पर बैठने के कारण उसके बहुत से सामन्त स्वतन्त्र हो गये। सम्भवतः इसी मौक्ने पर विन्ध्यवर्मी ने भी स्वतन्त्र होकर गुजरातवाजों के अधिकृत माजवे के प्रदेशों पर फिर से अधिकार कर जिया होगा।

स्रोमेश्वर के बनाये 'सुरथोत्सव' में लिखा है कि विन्ध्यवर्मा गुजरातवालों से द्वारकर भाग गया था। (सर्ग १४, रलो० ३६) यह नरेश भी विद्या-रसिक था। इसका 'सान्धि विम्नहिक'-मंत्री बिल्हण कवि था। परन्तु यह 'विक्रमाङ्कदेव चरित' के कर्ता काश्मीर के बिल्हण क से भिन्न था।

श्रीयुत लेले श्रीर कर्नल ल्श्नर्ड विन्ध्यवर्मी का समय ई० स० ११६० से ११८० (वि० मं० १२१७ से १२३७) तक मानते हैं।

सपादलच (सवालाख) में होनेवाले मुसलमानो के अत्याचारों को देख माँडलगढ़ (उद्यपुर राज्य) का रहने वाला आशाधर नामक

भाँड् से मिले विन्ध्यवर्मा के लेख में लिखा है:—
'वि न्ध्यवर्मनृपतेः साद्भूः सान्धिवित्रहिकविल्हणः कविः।'
(परमार्स श्रॉफ धार ऐगड मालवा, ए० ३७)

यह विल्हण देवपाल के समय तक इसी पद पर रहा था।

र यह आशाधर ज्याघेर वाल ( बघेर वाल ) जाति का था। इसके पिता का नाम सल्लचण, माता का नाम रत्नी, स्त्री का नाम सरस्वती, और पुत्र का नाम चाहड था। जैन मुनि उद्यसेन ने आशाधर को 'कलिकालिदास' के नाम से भूषित किया है। उपयुक्त किव बिल्हण इसे 'कविराज' के नाम से पुकारता था। इस (आशाधर) ने धारा में रहते समय धरसेन के शिष्य महावीर से 'जैनेन्द्र ज्याकरण' और जैनसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवर्मा का पौत्र अर्जुनवर्मा भी इसका बड़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नालका के नेमिनाथ के मन्दिर में जाकर रहने लगा था।

इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, आदि को इसने व्याकरण, विशालकीर्ति, आदि को तर्कशास्त्र, विनयचन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और बाल सरस्वती, व महाकवि मदन को छुन्दः शास्त्र पढ़ाया था।

श्राशाधर ने श्रपने बनाए ब्रन्थों की सूची इस प्रकार दी है:—

१ 'अभेयरताकर' (स्याद्वादमत का तर्कब्रन्थ), २ 'भारतेश्वरास्युद्य'

जैन पिरुडत श्रपने निवासस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। वहीं पर उसके श्रौर विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्हण कवि के बीच मैत्री हो गई।

### १८ सुभटक्मी=स० १७ का पुत्र

यह भी एक वीर पुरुष था। इसने अपने राज्य को स्वतंत्र करने के साथही गुजरात। पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष सफलता नहीं मिली। उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम द्वितोय का अधिकार था। इस सुभटवर्मा को सोहड भी कहते थे।

काच्य और उसकी टीका, ३ 'धर्मामृतशाम्व' और उसकी टीका (जैन मुनियों और आवकों के आचार का अन्थ), ४ 'राजीमती-विप्रजन्म' (नेमिनाथ विषयक खर्गड-काव्य), ४ अध्यात्मरहस्य' (योग), ६ 'मृजाराधना', 'इष्टे।पदेश', और 'चतुर्विशतिस्तव', आदि की टीकाएँ, ७ 'क्रियाकजाप' (अमरकोष की टीका), द रहट के 'काव्याजंकार की टीका, १ (अर्हत्-) 'सहस्रनामस्तव'-सटीक, १० 'जिनयज्ञकल्प'-सटीक, ११ 'त्रिषष्ठिस्मृति' (आर्ष महापुराग्य के आधार पर ६३ महापुरुषों की कथा), १२ 'नित्यमहोद्योत' (जिनपूजन सम्बन्धी), १३ 'रजत्रयविधान' (रजत्रय-पूजा माहात्म्य), और १४ 'वाग्मट-संहिता' (वैद्यक) की 'अश्वाङ्गहृद्योद्योत' नामक टीका।

इनमें से 'त्रिषष्टिस्यृति' वि० सं० १२६२ (ई० स० १२३४) में देवपाल के राज्य में धौर 'भव्यकुमुदचन्द्रिका' नाम की 'धर्मायृतशास्त्र' की टीका वि० सं० १३०० (ई० स० १२४४) में जयतुगीदेव के समय समाप्त हुई थी।

- 4 बॉम्बे गज़टियर में लिखा है कि—देवगिरि के यादव राजा सिंधगा ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। (भा० १, खचड २, पृ० २४०)
  - र इसकी पुष्टि प्रजीनवर्मा के दानपत्र से भी होती हैं। (जर्नेत बंगात एशियाटिक सासाइटी, मा० १, प्र० ३७००३०३)

श्रीयुत लैले श्रीर कर्नल लुश्चर्ड इसका राज्यकाल ई० स० ११८० स १२१० (वि० सं० १२३७ से १२६७) तक श्रनुमान करते हैं।

### १९ अर्जुनवर्मा=सं० १८ का पुत्र

यह नरेश स्वय विद्वान् किय श्रीर गानविद्या में निपुण् था। श्रिकं समयके तीन दानपत्र मिले हैं। पहला माँदू से मिला वि० स० १२६७ (ई० स० १२१०) का, र दूसरा भड़ीच से मिला वि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) का, श्रीर ती नरा श्रमरेश्वर भ्राम्थाता) से मिला वि० स० १२७२ (ई० स० १२१५) का है। ध्रमने गुजरात नरेश जयसिंह को हराया था ।

'प्रबन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि, मालवनरेश सोहड़ के गुजरात पर चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे सममाकर लौटा दिया था। (ए० २४६)

'कीर्तिकौमुदी' में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बचेल लवणप्रसाद का नाम दिया है। (सर्ग'२, श्लो० ७४)

यह जवग्रप्रसाद भीम हितीय का सामन्त था।

१ 'काव्यगान्धर्वसर्वस्विनिधना येन सांप्रतम्। भारावतारणं देव्याश्चक्रे पुस्तकवीणयोः॥'

( पुपित्राफ़िया इरिडका, भा० ६, ५० १०८)

- र बर्मन बंगान प्रियाटिक साताइटी, भा० ४, ५० ३७८।
- <sup>६</sup> जर्ने अमेरिकन श्रोरियगटल सासाइटी, भा० ७, पृ० ३२।
- B अमरेश्वरतीर्थ रेवा और कपिला नांत्रमों के सक्कम पर है।
- ६ जर्नन समेरिकन स्रोरिययटन सोसाइटी, भा० ७, ५० २४।
- पुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंह (जैत्रसिंह — जयंतसिंह) ने कुछ दिन के लिये उससे ध्यणहिख्याड़े का शासन छीन जिया था। परन्तु धन्त में वहाँ पर फिर से भीमदेव का अधिकार होगया।
  - <sup>७ '</sup>वातलीलाहने यस्य जयस्तिहे पतायिते।' ( पपित्राफ्षिया इशिषका, सा० १, ५० १०६ )

इसी (श्रर्जुनवर्मा) के समय इसके गुरु (बालसरस्वती) मद्न ने 'पारिजातमञ्जरी' (विजयश्री) नाम की नाटिका वनाई थी। इस में भी श्रर्जुनवर्मा श्रीर गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुश्रा था, श्रीर इस में जयसिंह को हारकर भागना पड़ा था।

यह नाटिका पहले पहल, वसन्तोत्सव पर, भाजकी बनार्ड पाठशाला<sup>३</sup> मे खेली गई थी।

'प्रबन्ध चिन्तामणि' में लिखा है कि सीम (दितीय) के समय अर्जुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट किया था।

इसी (ऋर्जुनवर्मा) ने 'अमरूरातक' पर 'रिसकस जीवनी नाम की टीका लिखी थी।

इस अर्जुनवर्मा की उपाधि 'महाराज' लिखी मिलती है।

२० देवपाल = सं० १९ का उत्तराधिकारी

यह (१४) यशोवर्मा के पौत्र महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्मी का छोटा पुत्र और महाकुमार उदयवर्मी का छोटा भाई था। तथा

( एपित्राफ्रिया इचिडका, भा० म, पृ० १०१-१२२ )

<sup>9</sup> यह पूर्वीक्त त्राशाधर का शिष्य श्रीर गौड़ ब्राह्मण था।

र एक शिला पर खुदे इस नाटिका के पहले दो श्रद्ध धारा की कमालमीला मस्जिद से मिले हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यही पाठशाला श्राजकल कमालमीला मस्जित् के नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>8 (</sup> Ro sto ) 1

<sup>्</sup> श्रजीनवर्मा के लेखें। में इसका उल्लेख न होने से श्रनुमान होता है कि या तो यह घटना वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१४) के बादकी है, या इसका ताल्य जयसिंह वाली घटना से ही है।

श्रर्जुनवर्मा के निस्सन्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसकी उपाधि 'साहसमल्ल' थी।

इसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपत्र मिला है। इनमे का पहला शिलालेख वि० सं० १२७५ (ई० स० १२१८) का, दूसरा वि० स० १२८६ (ई० स० १२२९) का, द्रश्रीर तीसरा वि० सं० १२८९ (ई० स० १२३२) का है। इसका दानपत्र वि० सं० १२८२ (ई० स० १२२५) का है।

यह माहिष्मती (महेश्वर=इन्दौर राज्य में ) से दिया गया था। इसी के राज्यसमय वि० सं० १२९२ (ई० स० १२३५) में श्वाशाधर ने श्वपना 'त्रिणिष्ठ स्मृति' नामक प्रन्थ समाप्त किया था।

पहले लिखा जा चुका है कि, इसके समय शम्सुद्दीन अल्तमश

इससे प्रकट होता है कि आशाधर का यह 'जिनयञ्चकरूप' भी वि॰ सं॰ १२ पर में देवपाल के राज्यसमय ही समाप्त हुआ था, और देवपाल का ही दूसरा नाम 'साहसमल्ल' भी था।

इिराहियन ऐचिडकेरी, भा० २०, ए० ३११।

र इंगिडयन ऐंगिटकेरी, भा० २०, पृ० मद ।

३ इण्डियन ऐण्टिकेरी, भा० २०, पृ० दर ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> एपिमाक्रिया इचिडका, भा॰ १, पृ० १०८-११३।

<sup>े</sup> श्राशाधर की बनाई 'जिनयज्ञकल्प' नामक पुस्तक में जिखा है:— विक्रमवर्षसपचाशीतिद्वादशशतेष्वतीतेषु। श्राश्विनसितान्त्यदिवसे साहसम्ब्लापराख्यस्य॥ श्रीदेवपालन्यतेः पमारकुलशेखरस्य सौराज्ये। नलकच्छपुरे सिद्धो श्रन्थोयं नेमिनाथ चैत्यगृहे॥

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> इसी पुस्तक का 'माजवे के परमार राज्य का अन्त' नामक अध्याय,

ने खालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १२९२ (ई० स० १२३५) मे भिलसा, और उन्जैन पर भी अधिकार कर लिया था, और इसी अवसर पर उसने वहाँ (उन्जैन) के महाकाल के मन्दिर को भी तोड़ा था। परन्तु वहाँ पर उसका अधिकार स्थायी न हुआ। उसके लौट जाने पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन मे आगया। हाँ, इनका शासन शिथिल अवश्य हो गया था।

### २१ जयतुगीदेव (जयसिंह द्वितीय)=सं० २० का पुत्र

इसके समय के दो शिला लेख मिले हैं। इनमे का पहला वि० सं०-१३१२ (ई० स० १२५५) का राहतगढ़ से, श्रुतीर दूसरा वि० स०१३१४ का (कोटा राज्य के) अद्रुनामक गाँवर से मिला है।

व्याशायर ने अपने 'धर्मामृतशास्त्र' के अन्त मे लिखा है :--

पंडिताशाधरश्चके टीकां कोद्क्मामिमाम् ॥२८॥ प्रमारवंशवादीं दुदेवपालनृपात्मजे । श्रीमज्जैतुगिदेवे सिस्थाम्नावंतीनवंत्यलम् ॥३०॥ नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेसिघत् । विकमाब्दशतेष्वेषात्रयोदशस्त्र कार्तिके ॥३१॥

श्रर्थात्—नालछा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, श्राशाधर ने, इस 'चोदचमा' नामक टीका को, वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया।

इससे प्रकट होता है कि वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के

<sup>9</sup> इचिडयन ऐचिटकेरी, भा० २० पृ० मध ।

र भारतीय प्रचीन लिपिमाला, ए० १८२ की टिप्पणी ६ इस लेख में शताब्दी के, ग्रगले, दो श्रङ्ग (१३) छूट गए हैं।

पूर्व ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, श्रौर जयतुगीदेव राज्य का स्वामी हो चुका था।

इसीके दूसरे नाम जैत्रसिह और जयसिंह ( द्वतीय ) भी थेर

9 चीरवा के लेख में लिखा है :--

यः श्रीजेसलकार्ये भवदुत्थूणकरणांगणे प्रहरन् । पंचलगुडिकेन समं प्रकटव (व) लो जैत्रमल्लेन ॥२=॥

इससे ज्ञात होता है कि मेवाइ के, गृहिलनरेश जैन्नसिंह की तरफ के, चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, मदन ने श्रपने स्वामी जेसल (जैन्नसिंह) के लिये श्रथ्युं था (बाँस बादा राज्य में) के पास 'पंचलगुढिक' जैन्नमलल के साथ युद्ध किया। एक तो श्रर्थ्या के परमार शासक मालवे के परमारों के सामन्त थे। दूसरा सेवाड के गृहिलनरेश जैन्नसिंह का समय वि० सं० १२ ७० से १३०६ (ई० स० १२१३ से १२४३) तक (श्रथवा इससे भी श्रागे तक) होने से जयतुगी श्रीर ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश जैन्नसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुडिकेन' विशेषण लगा है। सम्भव है, यह जयतुगी को 'महाकुमार' उपाधि धारिणी शाखा की सन्तान प्रकट्करने के लिये ही, 'पञ्चमहाशब्द' के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रशुक्त किया गया हो।

इन्हीं श्रतुमानों के श्राधार पर विद्वान् लोग इस युद्ध का इसी जय-तुगी के साथ होना मानते हैं।

र गुजरात में बधेलों का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भी अधिकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युद्ध किया था। यह घटना वि० सं० १३०० और १३९८ (ई० स० १२४३ और १२६१) के बीच की होगी। ऐसी हालत में वीसल का यह युद्ध जयतुगी देव ध्रथवा उसके उत्तराधिकारी के समय ही हुआ होगा। कहते हैं कि, गणपित व्यास ने इस घटना पर धाराष्ट्रंस' नामक एक काच्य भी लिखा था।

### २२ जयवर्मा द्वितीय=सं० २१ का छोटा भाई

इसके समय का वि० स० १३१४ (ई० स० १२५७) का एक लेख श्रीर वि० स० १३१७ (ई० स० १२६०) का एक दानपत्र निला है।

इसमें का लिखा दान श्रमरेश्वर-चेत्र मे दिया गया था। उस समय इसका 'सांधि वित्रहिक' मालाधर, श्रौर 'महाप्रधान' राजा श्रजय-देव था।

### २३ जयसिंह तृतीय=सं० २२ का उत्तराधिकारी

इसके समय का वि० स० १३२६ ( ई० स० १२६९ ) का एक शिलालेख पथारी गाँव से मिला है। 3

वि० सं० १३४५ के कवाल जी के कुंड (कोटाराज्य में) के शिलालेख में लिखा है कि रणथंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने माँडू में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया और उसके सैनिकों को 'मंपायथा' की घाटी में हराकर रणथंभोर में कैंद करिदया।

येन भाषाद्याघट्टे मालवेशभटाः शतम् । व(व)दुग्वा रणस्तम्भपुरे विप्तानीताश्च दासताम् ॥६॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> परमार्स श्रॉफ़ धार ऐग्ड मालवा, ए० ४०।

र प्रियाफ़िया इचिडका, भा० १, पु० १२०-२३।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> एपिब्राफ़िया इचिडका, भा० ४, मे प्रकाशित—प्रोफेसर की जहार्न की इन्सिक्रपशन्स श्रॉफ़ नॉर्वर्न इचिडया, सं० २३२ ।

ततोभ्युदयमासाद्य जैत्रसिंहरविन्नवः ।
 श्रिप मडपमध्यस्थं जयसिंहमतीतपत् ॥७॥

### २४ श्रर्जुन वर्मा द्वितीय=सं०२३ का उत्तराधिकारी

पूर्वीक कवालजी के कुण्ड के लेख मे लिखा है :— सां (सा) म्राज्यमाज्य परितोषितहच्यवाहो । हंमीरभूपतिरविंव (द) त भूतधाच्याः ॥१०॥

> निर्ज्जित्य येनार्जुनमाजिम्भि । श्रीम्मालवस्योज्जगहे हरेन ॥११॥

इससे प्रकट होता है कि रणथभोर के चौहाननरेश हंमीर ने अर्जुन वर्मा का हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था।

यह घटना वि० स० १३३९ और १३४५ (ई० स० १२८२ श्रीर-१२८८) के बीच किसी समय हुई होगी, श्रीर हम्मीर ने श्रपने राज्य की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ श्रंश दबा लिया होगा।

२५ भोज<sup>र</sup> द्वितीय=सं० २४ का उत्तराधिकारी

'हम्मीर महाकाञ्य' में लिखा है :--

ततो मण्डलकृद्दुर्गात्करमादाय सत्वरम् । ययौ धारां धरासारां वारांराशिमेहीजसां ॥१७॥

<sup>&</sup>quot; 'हम्मीर महाकान्य' में हम्मीर की राज्य-प्राप्ति का समय वि० सं० १३३६ (ई० सं० १२८३) श्रीर प्रवन्धकोष के श्रन्त की वंशावत्ती में वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८४) दिया है। तथा कवालती के कुगड का हम्मीर का शिला लेख वि० स० १३४४ (ई० सं० १२८८) का है।

र सिंत्रा से मिली सारंगदेव के समय की प्रशस्ति में लिखा है :---

### परमारान्वयप्रौढो भोजो भोज इवापरः । तत्राम्भोजिम्रवानेन राज्ञाम्लानिमनीयत ॥१८॥ (सर्ग ९)

इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँडू से कर लेकर, धारा पर चढ़ाई की। इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज द्वितीय घबरा गया।

वि० स० १३४५ के, (कोटा राज्य मे के) कवाल जी के कुएड पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह घटना इस समय के बाद, और वि० स० १३५८ (ई० स० १३०१) के पहले किसी समय हुई होगी।

पहले लिखा जा चुका है कि—धारा की अब्दुल्लाशाह चगाल की कब के फारसी लेख और उर्दू की 'गुलदस्ते अव' नामक पुस्तक में लिखा

### युधि यादवमालवेश्वरा— वक्रत सीणवलौ बलेन यः।

( एपिज्ञाफ़िया इंग्डिका, भा० १, ए० १८१ )

इससे प्रकट होता है कि गुजरातनरेश बघेल सारंगदेव ने मालवनरेश को हराया था। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि, यह कौनसा मालव-नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३४० (ई० स० १२६३) का एक शिलालेख स्त्राबु से भी मिला है।

फ्रारसी तवारीख़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; जो पहले मालवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में श्राधे राज्य का स्वामी बन बैठा, हराया था। इस गोगदेव का खुलासा हाल पहले दिया जा जुका है।

9 इसी वर्ष वीर हम्मीर, सुबतान श्रवाउद्दीन के साथ के युद्ध में, मारा गया था। है कि उक्त अब्दुल्लाशाह की करामातों को देखकर भोज ने मुसलमानी धर्म ग्रहण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन् ८५९ (वि० स० १५१५= ई० स० १४५६) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यह कथा कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज द्वितीय से है।

### २६ जयसिंह चतुर्थ=सं २५ का उत्तराधिकारी

वि० स० १३६६ (ई० स० १३०९) का इसका एक शिलालेख १ उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिला है।

इसी के राज्य में मालवे पर मुसलमानों का श्रिधकार हो गया, श्रीर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्त नरेशों में बॅट गया।

इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं मिलता है।

१ इचिडयन ऐचिटकेरी, भा० २०, पृ० मध

### परमारनरेशों के वंशवृद्ध और नकशे आबू के परमारों का वंशवृक्ष परमार धौमराज के वंश में १ सिन्धुराज १ सन्धुराज १ डल्पबराज १ इल्पाराज (मयम)

४ धर्मावराह

वाक्पतिराज (जालेार की शाखा) सेछ्राच (निराट्ट के परमार) ६ महिपाल (देनराज) ७ धन्धुक १० ध्रवभर

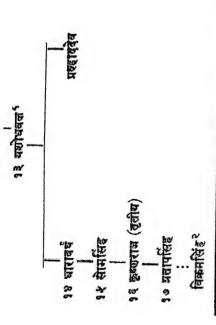

र्षंधुरुष्ट्रवसटाह्यस्ततस्ते रिपुद्विषघटाजिते।ऽभवन् । यत्कुलेऽजनि पुमान्मनोरमो रामदेव इति कामदेवजित् ॥३४॥ रोदः कंदरवतिकीतिलहरीलिप्तामृतांधुयुतेरप्रयुम्नवशो यशोधवल इत्यासीचन्जस्ततः ॥ 1 झाबू पर के नेमिनाथ के मन्दिर के लेख में जिला है :--

(प्रिप्राफ्रिया इंडिका मा० त पुरु २१०-२११)

इससे यशोधवल का रामदेव का युत्र होना ही प्रकट होता है। सक्सव है उसके छोटे होने के कारण ही रामदेव के बाद के, सूर्य के मन्दिर से मिला है। उसमे इसकी डपाचि 'महाराज कुल' (महारावल) बिब्ली है। वि॰ सं॰ १२८७ की ब्राबूपर की तेजपाल के र चि॰ सं॰ १३१६ (है॰ स॰ १२१६) का, इसके समय का एक जेख, सिरोही राज्य के बर्माण गाँव के, बाझण स्वामी नाम मन्दिर की प्रशस्ति से परमार नरेश सेामसिंह के नाम के साथ भी 'राजकुख' (रानज) की उपाधि जगी है। इसी विक्रमसिंह के समय जासोर के चौहानों ने घाचू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया और बाद में वि॰ सं॰ १२६८ ( ई॰ स॰ १२११) के करीव चौहान राव कुम्भाने षाबु के परमार राज्य की समाप्ति करदी। विषमासिंह गही पर बैठा हो।

# मालवे के परमारों का वंशवृच

९ डंबरसिंह (बागड़ के | परमारों की शाखा) ४ वाक्पतिरांज (प्रथम) १ उपेन्द्र (कृष्याराज) र बैरसिह (प्रथम) ३ सीयक (प्रथम)

न मडल (मंडलीक) | (व० सं० १११६) ६ सन्यराज ४ महत्रेय र धनिक ७ विंबराज ७ वाक्पतिराज (द्वितीय) (मुझ, श्रमाचवर्ष उत्पत्तराज) ८ सिन्धुराज (सिन्धुत, नवसाहसाङ्ग) ६ भीज (प्रथम) (त्रिभुवन नारायक्ष) १० जयसिंह (प्रथम)

६ श्रीहर्ष (सीयक=हितीय)

४ वैरिसिह (हितीय)

(बि॰ सं॰ ११३६, ११३७, ११४७, ११४६) ३० विजयराज ( वि० सं० ११६६, ११६६) १४ यशोवमह १३ नरवर्मा

१२ लक्मदेव

११ उद्यादित्य

६ चासुरहराज

```
(३) महाकुमार उद्य वर्मा २० देवपाल
                                         (२) महाकुमार हरिश्न्द्र बर्मा
          ्रिंश) महाकुमार बच्चे वमा
                                                                                                       १६ खर्जुन बर्मा (प्रथम)
                                                                                                                                                   २९ जयतुगीदेव, (जयसिंह द्वितीय, जैत्रमत्त)
                                       १७ विनध्य वर्मा
                                                                      १ मुभटनमी
       ३६ सजयनमा)
११ चयवमी (प्रथम)
```

र ४ अर्जु नवमा (इतिय)

र द जयसिंह (चतुर्थ)

२४ मोन (हितीय)

२३ जयसिंह (तृतीय)

२२ जयवम् (हितीय)

### आबू के परमारों का नकशा

| सिन्धुराज   परमार धीमराजकेबंग्र में   परमार धीमराजकेबंग्र में   परमार धीमराजकेबंग्र में   जरपवाता   जरपाधिकारी   जरपवाता   परमार धीमराजकेबंग्र में   परमार प्रमाणकारी   पर्वे का प्रमाणकारी   पर्वे का प्रमाणकाराज्ञ   पर्   | संख्या | वस                 | प्रस्पर का सम्बन्ध        | ज्ञात समय              | समकाबीन क्रम्य नरेश                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| सं० १ का पुत्र या  सारप्यराज्ञ सं० २ का पुत्र या कृष्यराज्ञ सं० २ का पुत्र धरयीवराह्  महीपाज (देवराज्ञ) सं० २ का पुत्र धंधुक पूर्यांपाल कृष्य राज (द्वितीय) सं० ६ का धुत्र धूर्या राज (द्वितीय) सं० ६ का धुत्र सं० ६ का पुत्र संग्रेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •      | सिन्धुरान          | परमार धीमरात्र के बंश में |                        |                                       |
| अगरक्यात्र सं० २ का पुत्र संव्यात्र (प्रथम) सं० २ का पुत्र संव्यात्र (प्रथम) सं० ३ का पुत्र महीपात्र (देवरात्र) सं० १ का पुत्र संघुक पुर्वेपात्र (देवरात्र) सं० १ का पुत्र संवयात्र सं० १ का मुत्र सं० १ का मुत्र संवयात्र संवयात्र सं० १ का मुत्र संवयात्र संवयात्य संवयात्र संवया संवयात्र संवयात्य संवयात्र संवयात्य संवयात्य संवयात्य संवय संवयात्य संवय संवय संवय संवय संवय संवय संवय संव                                                                                                        | N      | उत्पत्नरास         | सं० १ का पुत्र या         |                        |                                       |
| भारययराज्ञ सं॰ २ का पुत्र कृष्याराज्ञ (प्रथम) सं॰ ३ का पुत्र परयोग्गात्त (विवराज्ञ) सं॰ १ का पुत्र संग्रेष्ठ का पुत्र संग्रेष्ठ का पुत्र संग्रेष्ठ का पुत्र सं० १ का पुत्र सं० १ का पुत्र सं० १ का पुत्र सं० १ का पुत्र संग्रेष्ठ संग्य संग्रेष्ठ संग्रेष्ठ संग्रेष्ठ संग्रेष्ठ संग्रेष्ठ संग्रेष्ठ संग |        |                    | डक्ताधिकारी               |                        |                                       |
| कृष्ण्यान (प्रथम) सं• ३ का पुत्र<br>धर्णावराह<br>महीपाज (देवराज) सं• १ का पुत्र<br>धंचुक<br>पूर्ण्याज<br>कृष्ण् राज (द्वितेष) सं• ६ का कृष्ण माह्रे<br>भूवमट<br>रामदेन संग्रेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ne/    | सारक्यराज          | सं॰ २ का पुत्र            |                        |                                       |
| सरसीवराह  महीपाख (देवराज)  सं० १ का पुत्र  सं० १ का पुत्र  पूर्धपाख  पूर्धपाख  हुरुष साज (द्वितीय)  सं० ६ का क्षेत्र  सं० १ का क्षेत्र  संग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20     | कुष्णाराज (प्रथम)  | सं ३ का पुत्र             |                        |                                       |
| महीपाख (देवराज)     सं० १ का पुत्र       घंधुक     सं० ६ का पुत्र       कृष्ण गज (दितीय)     सं० ८ का क्षोटा भाई       भूवमट     सं० ६ का क्षेत्र       रामदेन     सं० १० का क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *      | घरसीवराह           | 20                        |                        | सोबंकी मुतात, राष्ट्रस्ट धनत          |
| चंडुक<br>पूर्यापाल<br>कृष्ण साम (द्वितीय) सं∘ म कोटा माहै<br>भूवमट<br>सं∘ ६ का क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m,     | महीपाख (देवराज)    | 4                         | वि० सं• १०१६           |                                       |
| पूर्णपाल<br>इस्प् राज (द्वितिय) सं• द का कोटा भाहे<br>भुवभट<br>रामदेन सं• का केशन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9      | व्यक्ति            | सं ६ का पुत्र             |                        | सीखंकी भीमदेन(प्रथम),परमार मोक(प्रथम) |
| कुरुण राज (द्वितीय) सं॰ द का क्षोटा भाई<br>भूवभट<br>सं॰ ६ का वंश्वत<br>सं॰ १० का वंशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เ      | पुर्यापाल          | ७ का पुत्र                | वेव्सं १०६६ और ११०२    |                                       |
| अवमट<br>सम्मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40     | कृष्ण गन (द्वितीय) | माहै                      | बि॰सं० १११७ स्रोर ११२३ | ताखंकी भीमदेव(प्रथम),चौहान माबप्रसाद  |
| सम्बद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0      | भवभट               | सं ६ का वंशव              |                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | es.    | सम्बेन             | सं० १० का वंशव            |                        |                                       |

| THE RESIDENCE             | १२   विक्रमसिंह | सं० ११ का उत्तराधिकारी   |                      | सोबंकी कुमारपाल, चौहान श्रयों-                                          |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                           |                 |                          |                      | राज (भाना)                                                              |
|                           | यशोधवल          | सं० १२ का भवीजा          | वि० सं० १२०२         | सेाबंकी कुमारपाब, माबवे का                                              |
|                           |                 |                          |                      | राजा बरुकाख                                                             |
|                           | थारावर          | सं० १३ का पुत्र          | वि० सं० १२२०, १२३७,  | सांखंकी कुमारपाल, मांखंकी श्रवय-                                        |
| management of the         |                 |                          | ३२७६, १२६५ स्रोत     | पाल, रोालंकी मुलराच (हितीय),<br>सालंकी भीमदेव (हितीय),उत्तरी केंक्स     |
| the state of the state of |                 | normal his device of the |                      | का राजा मज्ञिकार्ज्जन, दिष्टिया का यादव<br>नरेश सिंवया, सुखतान शस्पुदीन |
|                           |                 |                          |                      | थालतमधः, चौहान केल्हणः, गुहित्त<br>सामन्तसिंहः, कुतुब्रधीन ऐनक          |
|                           | सेमसिंह         | सं० १४ का पुत्र          | वि०सं० १२८७ घोर १२६३ |                                                                         |
| -                         | क्रव्यार्       | सं० ११ का पुत्र          |                      |                                                                         |
| ter Managementage         | प्रतापसिंह      | सं० १६ का पुत्र          | वि॰ सं॰ १३४४         | गुहिल वैत्रसिंह                                                         |
|                           | विक्रमसिंह      | (सम्भव है यह सं०१७       | वि० सं० १३५६         | (इसका उक्त संबद्ध का एक शिवा                                            |
|                           |                 | का उत्तराधिकारी हो)      |                      | त्तव साराहा राज्य क वसाज भाव क<br>सर्व के सन्दिर में खगा है।            |

## मालत्रे के परमारों का नकशा

| संख्या | नाम                                                                                  | प्रस्पर का सम्बन्ध                  | ज्ञात समय                      | समकाबीन अन्य नरेश                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 97     | उपेन्द्र (क्टब्युरान)                                                                | मालवे के परमार राज्य<br>का संस्थावक |                                |                                                                                  |
| æ      | वैरसिंह (प्रथम)                                                                      | सं० १ का पुत्र                      |                                |                                                                                  |
| m      | सीयक                                                                                 | सं० २ का पुत्र                      |                                |                                                                                  |
| 20     | वाक्पतिराज (प्रथम)                                                                   | सं० ३ का पुत्र                      |                                |                                                                                  |
| *      | वैरसिंह (द्वितीय) (वज्रदस्वामी) सं॰ ४ का पुत्र                                       | सं॰ ४ का पुत्र                      |                                |                                                                                  |
| w      | श्रीहर्ष (सीयक-द्वितीय, सिंहभट) सं॰ १ का पुत्र                                       | सं                                  | नि० सं० ९००१ स्रौर<br>१०२६     | दक्तिया-गष्टकः बोहिगदेन, वागड्<br>का परमार कद्वन्न,                              |
| 9      | वाक्पनिगत (द्वितीय) (मुक्ष,<br>धमाघ ६षं, उत्पत्तगत्त,<br>पृथ्वीवरूत्तम, श्रीवरूत्तम) | सं. ६ का पुत्र                      | विवसंव १०३१,१०३६<br>स्रोर १०५० | हैहय युवराजदेव (दिनीय), गृहि न<br>शक्ति कुमार कर्याट का सोलकी<br>तैलप (द्वितीय,) |

| The state of the s | ाव ९९० १,१०७६, १०७८, आहु का परमार नग्य घषुक,<br>१०७६,१०६१ और हित्य गागेयदेत, और क्षां, से.लंकी<br>(श० सं० ६६४) भिनटेत (प्रथम). क्यांट का मालंका | ev<br>ev<br>0<br>0 |                                        | निर्वा<br>वि॰ सं॰ १११६,११३७ वीहान धिमहराज (वीमल तृत्तेय),<br>स्रोर ११४३ सेखंकी क्यों, गुहिल विजयसिह | वि० सं० ११६१ श्रीर<br>११६४ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Principle - Manufacture - 6-4                                                                                                                   |                    | सं० ६ का उत्तराधिकारी वि० सं० ११९२ थौर | सं० १० का उत्तराधिकारी वि० सं० १११६, ११३७<br>स्रोर ११४३<br>सं० ११ का पुत्र                          | ग भाई                      |

| संख्या | नाम                 | प्रस्पर का सम्बन्ध | ज्ञात समय                      | समकातीन थन्य नरेश                                                       |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 20     | यशोवमाँ             | तं १३ का पुत्र     | वि० सं० ११६१ थ्रोर<br>११६२     | रोखंकी तिद्धराजन्त्रयसिंह, माखव<br>नरेश बल्खाख                          |
| *      | जयवसी               | सं० १८-का पुत्र    |                                | नेालंकी इमारपान                                                         |
| w      | <b>अ</b> जयवम्      | सं  ११ का छोटा भाई |                                |                                                                         |
|        | महाकुमार लक्सीवमा   | सं० ११ का भाई      | वि० सं० १२००                   |                                                                         |
| (E)    |                     | स॰ (१) का पुत्र    | विकसंक १२३४ श्रोप              |                                                                         |
| 8      | महाकुमार उद्यव्भा   | सं० (२) का पुत्र   | वि० सं० १२४६                   |                                                                         |
| 9      |                     | सं० १६ का पुत्र    |                                | सोलंको कुमारपाल, श्रन्नयपाल, मुन्न-<br>रास (हितीय), श्रीर भीमदेव(हितीय) |
| ដ      | सुभटनमी (सेहह)      | सं० १७ का पुत्र    |                                | सोखंका भीमदेव (हितीय) बधेल<br>सवण्यमाद                                  |
| ee'    | श्रजुंनदमां (प्रथम) | सं० १८ का धुत्र    | वि० सं०१२६७,१२७०<br>श्रास १२७२ | सेालंकी नयसिंह, भौर भीमदेव<br>(हितीय)                                   |
| 0      | देवपांच (साइसमस्ब)  | सं॰ (१) का पुत्र   | विकसं १२७४, १२८२,              | शस्तुद्दीन श्रष्टतसः                                                    |

| गुहिल जैत्रसिंह                                 |                             | बौहान जैत्रसिंह | चौहान हम्मीर           | चीहान हरमीर            |                        |                                                                                                                 |                               |                            |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| वि० सं• १३००, १३१२। गुहिल जैनसिंह<br>स्रोर १३१४ | विक सं • १३३७ स्रोत<br>१३१७ | वि॰ सं॰ १२३६    |                        | ne in extensive men    | नि सं १३ ह             |                                                                                                                 |                               |                            |
| सं  २० मा पुत्र                                 | सं  २३ का क्रोटा भाई        | सं              | सं० २३ का उत्तराधिकारी | सं० २४ का उत्तराधिकारी | सं० २५ का उत्तराधिकारी |                                                                                                                 |                               |                            |
| क्यमुगीदेव (क्यसिंह द्विमीय<br>लैत्रमत्त्र)     | क्ववनर्भा (द्वितीय)         | जयसिंह (स्तीय)  | ष्रज्ञैन वर्मा (हितीय) | मोज (द्विवीय)          | बर्गासह (चतुर्थ)       |                                                                                                                 |                               |                            |
| er<br>ev                                        | or<br>ar                    | or<br>or        | 30                     | *                      | w.                     | tini amin'ny fivondrona (ilay kaominina dia mpikamban) amin'ny fivondrona (ilay kaominina dia mpikamban) amin'n | waa dha bagh aa abaa gaagaway | and a second second second |

### भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ

एक दिन जिस समय राजा भोज अन्तः पुर मे पहुँचा, उस समय उसकी रानो एकान्त मे आ गी सखी से बातकर रही थी। परन्तु राजा का चित किसी विचार में उलका हुआ था, इससे बिना सोचे समके, वह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह देख रानी की सखी लजा कर वहाँ से हट गई, और रानी के मुख से 'मूर्ख' शब्द निकल पड़ा। यग्नि यह शब्द बहुत ही धीमें स्वर में कहा गया था, तथापि राजाने इस सुनिलया, और वह चुप चाप लौटकर राजसभा में जा बैठा। उस समय राजा के मनमें अनेक तरह के जिवारों का तूफान उठ रहा था। परन्तु फिर भो रानी के कहे शब्द का तात्पर्य राममने में वह असमर्थ था। इतने में राजसभा के पिण्डत आकर वहाँ पर उनस्थित होने लगे। उन्हें देख भोज ने दत्येक पिण्डत के आने पर 'मूर्ख' शब्द का उद्दारण करना शुक्र किया। इस नई घटना को देख वे विद्वान् भी स्तिमित होने लगे। काई भो इसके मर्म को न समक्ष सका। परन्तु कालिदास के आने पर, जब राजा ने यही शब्द कहा, तब उसने उत्तर दिया:—

खादत गच्छामि हसक जलने। गत न शो वाभि कृतं न मन्ये॥ द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्! किं कारणं भोज भवामि मुर्कः?

श्रर्थात्—हे राजा भोज ! न तो मै मार्ग मे खाता हुआ चलता हूँ, न हँसता हुआ बोलता हूँ, न गई बात का सोच करता हूँ, न किए हुए कार्य का घमड करता हूँ, और न (वार्तालाप करते हुए) दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हूं, फिर भला में मूर्ख क्यों होने लगा?

यह सुनते ही राजा समम गया कि, मेरे, एकान्त में बातें करती हुई रानी श्रीर उसकी सखी के, पास जाकर खड़े होने से ही रानी ने यह शब्द कहा था।

राजा भोज की सभा के अन्य विद्वान् कालिदास के चातुर्य श्रीर मान को देख-देखकर मन ही मन उससे क़ढ़ा फरते थे। साथ ही वे समय-समय पर उसकी दुर्बलताओं को, भोज के समने, प्रकट कर, उसे उसकी नजर से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चुकते थे। एक वार उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि, महाराज ! श्राप जिस कालिदास का इतना मान करते है, वह बाह्यए होकर भी, मत्स्य भन्नए करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा—यदि ऐसा है तो आप लोग उसे मौके पर पकड़वाइए; जिससे मुक्ते इस बात का विश्वास हो जाय। इस पर परिडत बोले कि यदि श्रीमान की यही इच्छा है, तो, इसी समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास की तलाशी ले लोजिए। इससे सारा भेद अपने आप हो खुल जायगा। इसके वाद कुछ ही देर में वे पिएडन, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुँचे। कालिदास उस समय तक वढीं था। इसलिये उसने जब राजा को. पिंडतों के साथ, वहाँ आते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया। और वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल में एक छोटी सी गठरी दवाए. उठ खड़ा हुआ। परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उसरो पूछा:-

कले कि ?

अर्थात्—( तुम्हारी ) बगल मे क्या है ?

इस पर उसने कहा:-

मम पुस्तकः

अर्थात्—मेरी किताब है।

तव राजा योला:-

विमुद्कं ?

अर्थात्-पानी सा क्या नजर आता है ?

कालिदास ने कहा :-

काञ्येषु सारोदकम्।

श्रर्थात्—यह कवितात्रों में का सारहप जल है।

तब राजा ने पूछा:-

गन्धः कि ?

श्रर्थात्—इसमे गन्ध क्यो है ?

इस पर कालिदास बोला:-

नजु रामरावणवधात्संग्रामगन्धोत्व.टः।

अर्थात्—यह तो, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध की बेढब गंध है।

तब राजा ने फिर पूछा:-

जीवः किं ?

श्रर्थात्--इसमें जीव कैसा है ?

कालिदास ने कहा :-

सम गौडमंत्र लिखितं संजीवनं पुस्तकम्।

अर्थात्—इसमे मेरा 'गौड-मत्र' लिखा होने से पुस्तक सजीव कर देने वाली है।

तब फिर राजा बाला :--

पुच्छः कि ?

अर्थात्—इसमे पूँछ सी क्या है ?

इस पर कालिदास ने कहा-

खलु ताडपत्र लिखितं।

श्रर्थात्-पुस्तक 'ताड़-पत्र' पर लिखी हुई है।

उसकी इस चतुराई और उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया श्रीर उसके मुख से श्राप ही श्राप यह वाक्य निकल गया:—

हा ! हा !! गुणाढचो भवान्।

अर्थात्—श्रोहो ! श्राप तो बड़े ही गुणी हैं।

कहते हैं कि, इसके बाद जब कालि दास के बगल की उस गठरी को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उसमें से ताड़पत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई।

एक रोज राजा भोज और कालि दास बगीचे में घूम रहे थे। इतमें में ही वहाँ पर मिश्मिद्र नाम का एक विद्वान् आ पहुँचा और राजा को इधर उधर घूमने देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा के दाँए हाथ की तरफ कालिदास, और बाँए की तरफ वह नवागत विद्वान् था। कुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान् को शरारत सूभी, और उसने कालिदास का अपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीफ़ में श्लोक के ये तीन पद पढ़े:—

> गृह्णात्येष रिपोः शिरः प्रतिज्ञवं वर्षात्यस्ते वाजिनं धृत्वा चर्मधनुः प्रयाति सततं संग्रामभूमावि ॥ सृतं चौर्यमथस्त्रियं च शपथ जानाति नायं करो

अर्थात्—यह बायाँ हाथ, (रणाङ्गण में ) आगे होकर रात्रु का सिर पकड़ता है, तेज घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल और धनुष लंकर युद्ध में आगे बढ़ता है। परन्तु जुआ खेलना, चोरी करना, पर खी का आलिङ्गन करना, और कसम खाना, यह बिलकुल नहीं जानता। श्रमी उक्त विद्वान् ने ये तीन पाद ही कहे थे कि कालिदास उसके मतलब को ताड़कर बोल उठा :--

दानानुद्यततां विलोक्य विधिना शीचाधिकारी दृतः॥

श्रर्थात्— परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने मे श्रसमर्थ देख कर ही, 'श्राबदस्त' लेने का काम सीपा है।

-यह सुन भोज हँस पड़ा श्रीर मिएभर लिजत हो गया।

एक वार एक विद्वान् श्रपने कुदुम्ब को, जिसमे उसकी स्त्री, उस-का पुत्र, श्रीर पुत्र वयू थी, लेकर मोज से मिलने को चता। धारा नगरी के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण श्राता रिखाई दिया। यह हाल ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लौट रहा था। नजदीक पहुँचने पर श्राने वाले ब्राह्मण ने उस चुद्ध-विद्वान् से पूछा—'महाराज! श्राप कहां जा रहे हैं १" यह सुन विद्वान् ने कहा:—

> गच्छाम्यहं श्रुति पुराख समग्रतास्त्र— पारंगत कलयितः किल भोजभूपम् ।

अर्थात्— मैं वेद, पुराण, और शास्त्रों के ज्ञाता, राजा भोज से मिलने जा रहा हूँ।

इसपर बाह्यस बोल उठा :--

वेत्त्यक्राणि नहि वाचियतुं स राजा मद्य ललाटलिखितादिपकं ददौ यः।

श्रर्थात्— वह राजा तो, जिसने मुक्ते भाग्य में ति हो से भी अधिक धन दिया है, ( सालूस होता है ) श्रज्ञर पहना भी नहीं जानजा।

<sup>ै</sup> यहाँ पर ब्राह्मण ने राजा को भाग्य में जिखे श्रचरों के पढ़ने में श्रासमर्थ बतजाकर उसकी दानशीजता की प्रशंसा की है। इसे रांस्कृत साहित्य में 'क्याज-स्तुति' कहते हैं।

इसके बाद, जब राजा को उस कुटुम्ब के नगर के पास पहुँचने की सूचना मिली, तब उसने, एक छादमों के हाथ, एक लोटा दूध उस के निवास स्थान पर भेजिद्या। उसे देख बृद्ध त्रिद्धान् राजा के छाशय के। समम्म गया और उसने उस दूध में थोड़ी सी शकर मिलाकर वह लौटा वापिस राजा के पास लौटा दिया।

राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी सभा मे तो पहले से ही उज्ज्वल कीर्ति वाले विद्वान् भरे हैं। परन्तु पिंडत ने उसमे बूग मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं।

इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण चित्रय का सा भेस बना कर, उस कुदुम्ब को देखने के लिए चला। उस समय वह वृद्ध विद्वान् श्रीर उसका पुत्र एक तालाव के तीर पर बैठे सन्ध्यावन्दन कर रहे थे। राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान् के पुत्र की तरफ देखा श्रीर फिर तालाव से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक विद्वान् ने भी एक ककरी उठाकर तालाव मे डाल दी।

राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक की यह जताया था कि, पहले तुम्हारे पूर्वज ब्राह्मण अगस्त्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा जल पी डाला था। तुम भी ब्राह्मण हो। क्या तुम में भी वह सामध्ये हैं ? इसका आशय समक्ष, उस युवक विद्वान् ने जल में कंकरी छोड़ यह जवाब दिया कि, श्रीरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँध दिया था। तुम भी तो चित्रय हो। क्या तुम में भी वैसी सामध्ये हैं ?

यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला श्राया। परन्तु सार्य-काल के समय लकड़हारे के रूप मे फिर वहाँ जा उपस्थित हुन्ना, श्रीर रात हो जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ लेट रहा। इसी समय सरस्वती कुटुम्ब ने सोचा कि विदेश में, रात में, सब का सो गहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने बारी-बारी से सामान का पहरा देना निश्चय किया। पहले-पहल जब वृद्ध विद्वान् पहरे पर नियत हुआ और कुटुम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सो गए, तब लकड़हारे के वेष में छिपे राजा ने लेटे ही लेटे यह रहारेकार्ध पढ़ा:—

> श्रसारे खबु संसारे सारमेतत्त्रयं रमृतम् । श्रर्थात्—इरा श्रसार ससार मे ये तीन ही सार है । इस पर वह विद्वान् बोल उठा :—

कार्यां वासः सतां सेवा मुगरेः स्मरणं तथा।

अर्थात—काशी का निवास, सत्युरुषों की टहल और ईश्वर का भजन।

इस के बाद जब वह बृद्ध विद्वान से। गया, श्रीर उसकी की पहरे पर बैठो, तब फिर राजा ने वही श्लोकार्ध पढ़ा। इसपर बृद्धा बोली:—

दसारः शर्करायुक्तः वंसारिचरग्रहयम्।

अर्थात्—खाने को बूरा मिला हुआ कसार और सेवा करने के कुष्ण के दोनो चरण।

इसी तरह जब पुत्र की बारी आई तब राजा ने यह श्लोकार्ध पढ़ा-

श्रसारे खतु संसारे सारं श्वसुर मन्दिरम्। श्रयति—इस श्रसार समार मे सुसराल ही सार है। इस पर वह युवक बोल उठा :— हरः शेने अमिंगरी हरिः शेते पयोनिधी।

श्चर्थात्—(इसी में ) महादेव हिमालय पर श्रीर विष्णु सगुद्र में जाकर श्राराम करते हैं। इस पर उस विदुषी ने राजा की पहचान कर इस रलोकार्ध की पूर्ति इस प्रकार की:—

यस्यां कु ही समु पन्नो भे।जराजभवादशः।

श्रर्थात्—ितसके गर्भ से, हे भोजराज ! श्रापके समान (पुत्र रहा) उत्तक हुआ है।

इस प्रकार आने पड़चान लिये जाने के कारण राजा शीघ वहाँ से उठकर चल दिया और दूसरे दिन उसने उस कुटुम्ब की राजसभा मे बुलाकर पूरी तौर से सम्मानित किया।

एक दिन एक विद्वान राजा भोज की सभा में श्रारहा था। परन्तु उसके द्वार पर पहुँचने पर, राजा को श्राज्ञा श्राने तक के लिये, द्वारपाल ने उसे रोक लिया। इसके वाद जब चोबदार के द्वारा राजा की श्राज्ञा श्राप्त हो गई तब वह विद्वान राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्लोक पढ़ा:—

राजन् दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्। मदवारणमिच्छामि त्वत्तोहं जगतीपते॥

श्रर्थात्—हे राजा! मैने वारण (साधारण हाथी या रुकावट) तो (तुम्हारे) द्वारपाल से ही पालिया है श्रव तुमसे मदवारण (मस्त हाथी) चाहता हूँ।

इस रतोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ ही, 'वारण' शब्द में रतेष रखकर, हाथी माँगने की चतुराई की देख राजा प्रसन्न हो गया और पूर्व की तरफ खड़े ब्राह्मण के सामने से मुख फिराकर द्त्तिणाभिमुल होकर बैठ गया। यह देख बाह्मण के बड़ा आश्चर्य हुन्ना, श्रीर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला :—

> त्रपूर्वेयं धरुविद्या भवता शिक्तिता कुतः। मार्गणौद्यः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्॥

अर्थात्—हे राजा! तुमने यह अजीव धनुर्विद्या कहाँ सीखी है ? इससें वाणो (याचको) का समूह तो तुम्हारे पास आता है, और धनुष की रस्सी (कीर्ति) दूर-दूर तक जाती है। 9

यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमाभि-मुख होकर बैठ गया। यह देख ब्राह्मण को फिर बड़ा आरचर्य हुआ और वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोला :—

> सर्वज्ञ इति लोकोयं भवन्तं भाषते मृषा। पदमेकं न जानासि वक्तुं नास्तीति याचके॥

श्रर्थात्—नाहक ही लोग श्रापको सर्वज्ञ कहते है। श्राप तो माँगने के। श्राप हुए के। इनकार करना भी नहीं जानते।

यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ घुमा लिया। इस पर पण्डित ने उस तरफ पहुँच यह श्लोक पढ़ा:—

सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या त्वं स्त्यसे जनैः।
नारयो लेभिरे पृष्टं न वद्यः परयोषितः॥

अर्थात्—हे राजन् ! लोग कहते हैं कि आप प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु देने का उद्यत रहते है। यह सब भूठ है। क्योंकि, न तो आपके शत्रुओं ने ही कभी आपकी पीठ पाई (देखी) है, न पराई स्त्रियों ने ही आपका (वज्ञ) आलिङ्गन पाया है।

१ साधारणतथा धनुर्विद्या में गुर्ण (धनुष की रस्सी) तो पास रहती है और मार्गणीघ (तीरों का समृह) दूर जाता है।

यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त किय ने फिर राजा के। सुन।कर कहाः—

राजन् कनकथाराभिस्त्वयि सर्वत्र वर्षति । स्रभाग्यच्छत्रसञ्चन्ने मयि नायान्ति बिन्दवः ।

अर्थात्—हे राजन्! यद्यपि आप चारों तरफ सुवर्ण की धाराएँ बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदिकस्मनी की छतरी लगी होने से उनकी बूँदें मुक्त तक नहीं पहुँचती हैं।

यह सन राजा जनाने में चला गया। इस पर कवि के। बड़ा ही द:ख हुआ और वह अपने भाग्य का कासता हुआ सभा से लौट चला। उसकी यह दशा देख, मार्ग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि कवि की इच्छा हो, तो, जा कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, उसकी एवज में, एक लच्च रूपये उसे भिल सकते है। यह सन कवि की वडा आरचर्य हुआ: क्योंकि वह जानता था कि. राजा ने. उसके हर एक श्लोक की सनकर में ह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्त मान ली श्रीर एक लच रुपिये लेकर खुशी-लुशी अपने घर चला गया। इधर राजा भोज. श्चन्तःपुर मे पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा थाः क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूर्ण श्लोकों के। सुनकर मन ही मन एक-एक श्लोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे डाला था। परन्तु बुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि श्रापका राज्य छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके आशय के। समभ गया था. इसीसे मैने एक तक्त रूपये देकर किव से यह राज्य वापिस खरीद िलिया है। यह सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की।

संकर्पण नामकं विद्वान् रारीब होने पर भी किसी के पास जाता श्राता न था। यह देख उसकी छी ने उसे राजा भोज के पास जाने के लिये बहुत कुछ सममाया श्रीर कहा:—

> श्रनर्ध्यमपि माणिक्य ऐमाश्रयमपेत्तते । श्रनाश्रया न शोभन्ते परिडता वनिता सताः॥

श्रंथीत्—जिस प्रकार, कीमती माएक (लालरंग के रत्न विशेष) की भी सुवर्ण के आश्रय की जरूरत रहती है—(सुवर्ण में जड़े या पिरोप जाने के बिना 'माएक' की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार पण्डितो, कियो और लताओं की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती।

इस पर उस ब्राह्मण ने राजा के पास जाना श्रङ्गीकार कर लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा मे पहुँचा, तब राजा ने उसे प्रथम बार श्राया देख पूछा:—

कुत श्रागम्यते विप्र !

श्रर्थात्-हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आ रहे हो ?

यह सुन ब्राह्मण बोलाः—

कैलासादागतो सम्यहम्।

श्रथात्—मैं कैलास से श्राया हूं।

तव ।फर भाज ने पृछाः—

शिवस्य चरगौ खस्ति

श्रर्थात्-शिवजी कुशल से तो है ?

इस पर ब्राह्मगा ने उत्तर दिया:-

किं पुच्छसि शिवोस्तः॥

अर्थात--श्राप क्या पूछते है ? शिवजी तो मर गए।

यह सुन राजा की, ब्राह्मण के कहने पर, यड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीर उसने बड़े आश्रह से उस कथन का तात्पर्य पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा:—

> श्रर्घं दानववैरिणा गिरिजयाष्यर्घं हरस्याहृतं देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । गंगा सागरमम्बरं शशिकला शेषश्चपृथ्वीतलं सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमत्त्वां मां च भिज्ञाटनम् ॥

श्रयात्—महादेव का आया भाग (शरीर) तो विष्णु ने श्रीर श्राधा पार्वती ने ले लिया—( श्रर्थात्—शिवजी का आधा शरीर 'हरिहर' रूप में और आधा 'अर्धनरीश्वर' रूप में मिल गया ) इससे तीनों लोकों में महादेव का श्रमाव हो गया। (श्रीर उनकी सम्पत्ति इस प्रकार बँट गई।) गंगा तो ससुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला श्राकाश मे जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गया। सर्वज्ञता श्रीर प्रभुत्व श्रापके हाथ लगा। रह गया मित्ता माँगना सो, वह मेरे पल्ले पड़ा है।

ब्राह्मण की चतुरता के। देख राजा ने पास खड़े सेवक के। आज्ञा दी कि, इस ब्राह्मण के। एक भैस दे दो; जिससे इसके वालबचों के। दूध पीने का सुभीता हो जाय। परन्तु वह दुष्ट कर्मचारी, एक ऐसी भैंस ले आया जा देखने में तो माटी ताजी थी, परन्तु बूढ़ी और बाँम थी। ब्राह्मण शीघ्र ही उसकी दुष्टता के। ताड़ गया। इसलिये भैंस के कान के पास अपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर भैंस के मुँह के सामने अपना कान करके खड़ा हो गया। उसकी इन चेष्टाओं के। देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा— महाराज! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्या वह गर्भवती है ? इस पर उसने मेरे कान में कहा:—

> भर्ता मे महिषासुरः कृतयुगे देन्या भवान्या हत-स्तस्मात्तहिनतो भवामि विधवा वैधन्यधर्मासहम्।

दन्ता मे गलिताः कुचा विगलिता भग्नं विषाणद्वयं वृद्धायां मयि गर्भसम्भवविधि पृच्छन्न किं लजासे ॥

श्रर्थात्—भगवती दुर्गा ने सत्ययुग मे ही मेरे पित महिषासुर (भैंसे के श्राकार के राचस विशेष) की मार डाला था। इसलिए उसी दिन से मैं विधवा हो गई हूँ और विधवा के धर्म की भी पालती श्राती हैं। फिर श्रब तो मेरे दाँत टूट गए हैं, थन लटक गए हैं, श्रीर दोनों सींग भी टूट गए हैं। ऐसी हालत मे सुम बुढ़िया से गर्भ होने की बात पूछते क्या तुमे लजा भी नहीं श्रानी?

इस अपूर्व कथन को सुन भोज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस दुष्ट कर्मचारी के। दण्ड देने के साथ ही उस ब्राह्मण के।, दूध देनेवाली अच्छी भैंस, और बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया।

एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान् श्राया। उसे देख राजा ने उससे उसका हाल श्रीर वहाँ श्राने का कारण पूछा। यह सुन विद्वान् बोला:—

> श्रुली जातः कदशनृवशाद्भैक्ष्ययोगात्कपाली वस्त्राभावाद्विगतवसनः स्नेहश्रूत्यो जटावान् । इत्थं राजंस्तव परिचयादीश्वरत्वं मयाप्त नाद्यापि त्वं मम नरपते ! हार्धचन्द्रं ददासि ॥

श्रर्थात्—में खराब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), भित्ता माँगकर गुजारा करने से कपाली (खप्पर-या जहरी नारियल का पत्र रखनेवाला), पहनने के। कपड़े न होने से दिगम्बर (नंगा) श्रीर तेल, श्रादि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ। हे राजा! इस तरह श्रापके दर्शन से मैंने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्योंकि महादेव भी शूली (त्रिशूलधारी), कपाली (कपालधारी), दिगम्बर, जटा-धारी, श्रीर ईश्वर है। परन्तु साथ ही वह 'श्रधंचन्द्र' धारी भी है। फिर त्राप सुके भी ( त्र्यर्धचन्द्र ) (गला पकड़कर धका ) क्यों नहीं दते; जिससे मैं पूरा शिवरूप बन जाऊँ।

राजा ब्राह्मण की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई के। देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर सन्तुष्ट किया।

एक गरीब ब्राह्मण, गन्नों के दुकड़ों की एक छोटी सी पोटली लेकर, भोज के दर्शन करने के। धारा की तरफ चला। परन्तु मार्ग में, रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर सो रहा। उसके इस प्रकार सो जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्ने तो उसकी पोटली से निकाल लिए, छौर उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के दुकड़े, बाँध दिए। प्रातःकाल होते ही, वह ब्राह्मण, नित्य-कर्म से निवृत्त हो, सीधा राजस्मा में जा पहुँचा छौर राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया। इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तब उसमे से लकड़ी के दुकड़े निकल पड़े। यह देख राजा को क्रोध चढ़ छाया, छौर साथ ही वह ब्राह्मण भी, जिसे गन्नों के दुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना को देख कालिदास के। ब्राह्मण की हालत पर दया छा गई। इसलिये उसने ब्राह्मण का पत्त लेकर कहा:—

देग्धं खाराडवमर्जुनेन बितना रम्यदुमैभू चितं दग्धा वायु खुतेन हेमनगरी लङ्कापुनः स्वर्णभूः। दग्धो लेकसुखे। हरेण मदनः किं तेन युक्तं कृतं दारिद्रचं जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं नहि॥

श्रर्थात्—बली श्रर्जुन ने, सुन्दर वृत्तों से शोभित, खारखव वन को; वायु पुत्र हन्मान ने स्वर्ण उत्पन्न करने वाली, सोने की लङ्का को; श्रीर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाला। क्या ये काम ठीक हुए ? (भला जलाना तो दरिद्रता को था)। परन्तु लोगो को दुःख देने वाली उस द्रिता को आज तक किसी ने भी नहीं जलाया है।

इस लियं हे राजा! यह ब्राह्मण, श्राप के सामने, इन लकड़ी के दुकड़ों को, जो दिरद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की प्रार्थना करना है। यह सुन राजा प्रसन्न हो गया श्रोर उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, प्रसन्न होकर, राजा से विदा हुआ। परन्तु वह फिर-फिर कर श्रपने उपकारी कालिदास की तरफ, क्रतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राजा ने उससे बार-बार धूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा—"महाराज! कई वर्षों से दिरद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु श्राज श्रापने द्रव्य देकर उससे मेरा पीछा छुडवा दिया है। इस लिये में देखता हूं कि श्रव उसकी क्या दशा है? कही फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है"। ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ।

एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि चन्द्रमा की किरणें, जाली लगे छोटे द्वार मे होकर, पास में सोई हुई रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह श्लोकार्ध निकल पड़ा:—

## गवाच्तमाग प्रविभक्तचन्द्रिको विराजते वच्चसि सुभ्रु ते शशी।

श्रर्थात् —हे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छाती पर श्रपूर्व शोभा देता है।

इसके बाद राजा ने इस श्लोक का उत्तरार्ध बनाने की बहुत कोशिश की, परन्तु न बना सका। इसिलये वह बार बार उसी पूर्वार्ध का उचारण करने लगा। इसके पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल मे घुस आया था, और राजा के जग जाने से एक कौने मे छिपा बैठा था। उसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे श्लोक को दो-चार बार सुना, तब उस से न रहा गया और उसने उसका उत्तरार्ध बनाकर इस तरह कहा:—

> प्रदत्तसम्पः स्तनसङ्गवाञ्छ्रया विदूरपातादिव खण्डतांगतः ॥

श्रर्थात्—( ऐसा ज्ञात होता है कि ) स्तनों के स्पर्श को इच्छा से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण ही, यह दुकड़े दुकड़े ही गया है।

एकाएक चोर के मुँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा की बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने उसे पकड़वाकर एक कें।ठरी में बन्द् करवा दिया। प्रात:काल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। की लच्य कर कहा:—

> भिद्धनेष्टो भारविश्वापि नष्टो भिज्जनेष्टो भीमसेनश्व नष्टः। भुक्कुगडोहं भूपतिस्त्वं च राजन् 'भानां' पंकावन्तकः संप्रविष्टः॥

श्रर्थात्—हे राजा! भिट्ट, भारिव, भिज्ज, श्रीर भोमसेन तो मर चुके। अब मैं जिसका नाम भुक्कुरड है, श्रीर श्राप, जो भूपित कहाते हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति मे यमराज घुसा हुश्रा है। (तात्पर्य यह कि 'भ' से लेकर 'भी' तक के श्रज्ञर जिनके नाम के श्रादि में थे उनका तो काल खा चुका है। श्रव 'भु' से नाम का श्रारम्भ होने के कारण मेरी, श्रीर उसके बाद 'भूपित' कहलाने के कारण श्रापकी बारी है। इसलिये जब तक मैं जीता रहूँगा श्राप भी बचे रहेंगे) उसकी इस युक्ति के। सुन राजा भोज न उस चोर का अपराध चमा कर दिया।

एक बार राजा भोज कालिदास से श्राप्रसन्न हो गया और उसने उसे अपने देश चले जाने की श्राज्ञा दे दी। परन्तु कुछ काल बाद, जब राजा के कालिदास का श्रभाव खटकने लगा, तब उसने उसके दूँ द निकालन की एक यक्ति सीच निकाली श्रीर उसी के श्रतुसार चारो तरफ यह सूचना प्रचारित करवा दी कि. जो कोई नया श्लोक बनाकर हमारी सभा मे लायेगा उसे एक लाख रूपया इनाम दिया जायगा। इससे श्रनेक लोग श्रच्छे श्रच्छे श्लोक बनाकर राजसभा मे लाने लगे। परन्तु भोज ने पहले से ही अपनी सभा मे तीन ऐसे पण्डित नियत कर रक्खे थे कि, उनमें से एक की एक बार, दूसरे की दो बार, श्रीर तीसरे का तीन वार सन लेने से नया श्लोक याद हो जाता था। इसलिये जब कोई त्राकर नया रतोक सुनाता तब उन परिडतों मे का पहला परिडत उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते । इसके बाद दुसरा श्रीर तीसरा पण्डित भी उसी प्रकार क्रमशः उसे सुना देता। इससे श्लोक लाने वाला लिजत होकर लौट जाता था। जब कोई भी लाख रुपये प्राप्त न कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल को ताड कर एक गरीब और वृद्ध ब्राह्मण को एक स्रोक देकर राज सभा में भेज विया। वह ऋोक इस प्रकार था:-

'स्वस्ति श्रीभोजराज त्रिभुवनविद्तो धार्मिकस्ते पिताभूत्' पित्रा ते वै गृहीता नवनवित्मिता रत्नकाटचो मदीयाः। ता मे देहीति राजन् सकत बुधजनैश्चीयते सत्यमेत— श्रो वा जानन्ति ते तनमम कृतिमथवा देहि छन्नं ततो मे॥

श्रर्थात्—हे राजा भोज ! ससार जानता है कि श्रापके पिता बड़े धार्मिक श्रौर सत्य वादी थे। उन्ही-श्रापके पिता—ने मुक्तसं निन्यानवे करोड़ (रत्न) रूपये कर्ज लिए थे। शायद इस बात की सचाई (आप की सभा के) सारे ही पिएडत जानते है। परन्तु यदि व नहीं जानते है, और इस स्टांक को मेरा बनाया हुआ ही समम्भने हैं, तो मुमें एक लाख रूपये दिलवाइए।

इसे सुन राज-सभा के पिएडत राजा का मुहॅ देखने लगे। क्योंकि यदि वे इसे पुराना कहते हैं तो राजा को निन्यानवे करोड़ के फेर में पड़ना पड़ता है, और जो नया बतलाने हें, तो अपनी घोषणा के अनुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज उस ऋोक की रचना-चातुरी को देख कर समक्ष गया था कि, हो न हो, यह कालिदास ही की करामात है। इस्ति ये उसने बाह्यण को एक लाख रुपये से सन्तुष्ट कर इस स्रोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूँ छ लिया और स्वय वहाँ पहुँच कालिदास को धारा में लौटा लाया।

एक वार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भोज को श्रपने ऐश्वर्य का विचार श्रा गया। इससे उसके मुख से निकला:—

> चेतोहरा युवतयः सुद्धदोऽनुकूलाः सद्वान्धवाः प्रणयगर्भागरश्च भृत्याः । गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरङ्गाः

त्रर्थात्—मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पत्त में हैं, मेरे भाई बन्धु अच्छे हैं, त्रीर मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त है। इसी प्रकार मेरे यहाँ मस्त हाथी और चपल घोड़े भी हैं।

अभी राजा इतना ही कह पाया था कि, कोने में छिपा, चोर; जो चोरी के लिये महल में आकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा बैठा था, बोर्ल डठा:—

सम्मीतिते नयनयार्नीह किञ्चिद्दस्ति॥

श्रर्थात्—( ऐ राजा !) श्राँखे मिच जाने पर ( यह सब ) कुछ भी नहीं है।

राजा ने उसकी मौक्ने की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज महल में सैंघ लगाने का अपराध चमा कर दिया, और उसे बहुत सा इनाम देकर विदा किया।

एक वार विलोचन नाम का किव, श्रपने कुटुम्ब को साथ लेकर, भोज की सभा में पहुँचा। उसे देख भोज ने कहा:—

क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे। श्रर्थात्- -बड़े श्रादमियों के कार्य की सिद्धि उनके श्रपने ही बल में रहती है, न कि साथ के सामान में।

> इस पर उस किव ने इस 'श्लोक-पाद' की पूर्ति इस प्रकार की :— घटे। जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं वने वासः कदादिकमशनमेवं विधगुणः। श्रगस्त्यः पाथोधि यदकत कराम्भोज कुहरे क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥ श्रर्थात्—श्रगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरां

(हरिणादिकों) के साथ पले थे, भोजपत्र पहनते थें, जगल मे रहते थे श्रीर कद-मूल, श्रादि खाकर निर्वाह करते थे। फिर भी उन्होंने समुद्र का एक ही चुल्लू करडाला। (इसी से कहते हैं कि—) बड़े लोगों के कार्य की सिद्धि उनके श्रपने बल मे रहती है, सामान मे नहीं।

इसके बाद राजा की आज्ञा पाकर उस कवि की स्त्री ने कहा:—
रथस्यैकं चक्र भुजगनिमताः सप्ततुरगाः
निरालम्बो मार्गश्चरणविकतः सार्थरिप ।
रविर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रियासिद्धिः सम्बे भवति महतां नोपकरणे ॥

अर्थात्—सूर्य के रथ के एक ही पहिया है, उस में जुड़े सातों घोड़ों पर साँपों का साज है, रास्ता बिना सहारे का-शून्य में है, और रथ का हाँकने बाला लूला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्बं आकाश को पार कर लेता है। (इसी से कहा है कि—) बड़े लोगों के कार्य की सिद्धि उनके अपने बल में ही गहती है, पास की सामग्री में नहीं।

फिर किव का पुत्र बोला :--

विजेतन्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि-विपदाः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः । पदातिर्मत्योसौ सकलमवधीद्रात्तस कुलं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥

श्रशीत्—लङ्का जैसे नगर का जीतना, पैदल ही समुद्र का पार करना, रावण जैसे शत्रु का मुकाबला, साथ में केवल बदरों की सहायता श्रीर स्वयं पैदल मनुष्य। इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने सारे ही राच्यस-वंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्हीं की ताक़त में रहती है, साथ के समान में नहीं।

इसके बाद पिएडत की पुत्र-वधू ने कहा:—

घनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी चञ्चलदृशां दृशां के। यो बायाः सुद्धदिप जडातमाहिमकरः । स्वयं चैकोऽनङ्गः सकलसुवन व्याकुलयित क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरयो ॥

श्रर्थात्—कामदेव का धतुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा— ( धतुष की रस्सी ) भौरों की है, बाए। क्षियों के कटात्तों के हैं, दोस्त बे जानवाला चन्द्र है, और वह ,खुद बिना शरीर का है। फिर भी श्राकेला ही सारी दुनिया को घबरा देता है। इसीसे कहा है कि तेज वाल प्राणि-यो की कामयाबी, उनके बल में ही रहती है, उपकरण मे नहीं।

इन चमत्कार से भरी उक्तियों को सुन भोज ने उनका यथोचित-दान श्रीर मान से सत्कार किया।

एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरिसये' बनाने को कहा! परम्तु उसने इनकार कर दिया। इसी सस्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न हो गए, और कालीदास धारा को छोड़ कर विदेश चला गया। इछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के पास पहुँचा। उस समय किंव उसे न पहचान सका। बात चीत के सिलिसिले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धारा का रहने वाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा मौका हाथ लगा। इससे उसने कहा कि, आप जिस के विषय में पूछते हैं, वह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन किंव घबरा गया, और उस के मुख से निकल पड़ा:—

श्रद्य धारा निराधारा निरात्तम्बा सरस्वती। परिडताः खरिडताः सर्वे भोजराजे दिव गते॥

अर्थात्—राजा भोज के स्वर्ग जाने पर आज धारा नगरी बगैर आधार के हो गई, सरस्वती का सहारा नष्ट हो गया, और सारे ही विद्वान् आश्रय-हीन हो गए है।

यह सुनते ही भोज मूर्छित हो गया। इसी समय काालदास ने भी उसे पहचान लिया और उसके होश में आने पर पूर्विक क्षोक को बदल कर इस प्रकार कहा:—

> श्रद्य घारा शुभाधारा शुभातम्बा सरस्वती । परिइता मरिङताः सर्वे भोजराजे भुवं गते ॥

त्रर्थात्—राजा भोज के पृथ्वो पर होने के कारण आज धारा श्रेष्ट आधार वाली है, सरस्वती को भी अच्छा सहारा प्राप्त है, और सारे ही विद्वान् आश्रय-युक्त (शोभायमान) हो रहे है।

इस घटना के बाद दोनो लौट कर धारा मे चल आए।

एक वार राजा ने सभा के पिखतों को इस समस्या की पृति करने को कहा:—

'टरं, रहं, र, रहरं, रहं, रः,'

जब त्र्यन्य कोई भी इस कार्य में सफल न हुत्र्या, नव कालिदास ने इस की पूर्ति इस प्रकार की :—

> भोजित्रियायाः मदिविह्नलायाः करच्युत चन्दनहेमपात्रम् । सोपानमार्गेण करोति शब्द टटं, टटं, टं, टटट, टटं, टः॥

अर्थात—मदसे विद्वल होकर, जिस समय, भोज की रानी, सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ रही थी, उस समय उसके हाथ से गिर जाने के कारण, वह कटोरी, जीनों पर में लुड़कती हुई, टटं, टटं, ढं टटटं, टटं, ट: शब्द करने लगी।

इस उक्ति को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित किया।

इसी प्रकार के श्रौर भी कई किस्सों का सम्बन्ध मोज से लगाया जाता है।

# परिशिष्ट

#### (१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र

राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १००६ का है। यह भी ताँने के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंगाई १३ इंच छौर ऊंचाई (या चौड़ाई) ८ ईंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के छौर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग मे दो दो छेद करके दो मोटी ताँने की कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने मे दुहेरी पंक्तियों के चतुष्कोण के बोच उड़ते हुए गरुड़ की आठित बनी है। गरुड़ का मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए हाथ मे सर्प है। यह चतुष्कोण उक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है।

इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालव्य शकार के स्थान में दन्त्य सकार और दन्त्य सकार के स्थान में तालव्य शकार का प्रयोग मिलता है तथा 'व' के स्थान में 'व' तो सब स्थानों पर ही खुदा है। दो स्थानों पर 'न' के स्थान में 'ए।' का प्रयोग मिलता है। रेफयुक्त व्यंजन अधिकतर दित्त लिखा गया है। 'व' 'क' आदि में संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'र' लिखा है। 'व' और 'ध' की लिखा-वट में विशेष अन्तर नहीं है। 'कु' के लिखने का ढग ही निराला है।

इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा म गद्य-पद्य मय है श्रीर इसमें भी पहले दो ताम्रपत्रों में उद्धृत वे ही ९ श्लोक हैं। इसके श्रवर

३२४।

१ एपिझाफ़िया इचिडका, भा॰ १८ (जुलाई १६२६) ए॰ ३२०-

भी राजा भोज के अन्य ताम्रपत्रों के से ही, ई० स० की ११वीं शताब्दी के मालवे की तरफ के प्रचलित नागरी अत्तर हैं।

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ कीस पश्चिम के बटमा गाँव मे, हल चलाते समय, एक किसान की मिला था। इसमे जिस 'नाल तडाग' गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दौर-राज्य के कैरा-प्रान्त का 'नार' (नाल) गाँव होगा।

इस ताम्रपत्र में लिखा दान वि० सं० १०७६ की भादो सुदी १५ (ई० स० १०२० की ४ सितंबर) के कोकए पर अधिकार करने की खुशों में दिया गया था। इसमें तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं मिलता है। दोनों पत्रों की इबारत के नीचे राजा भोज के इस्ताचर भी हैं।

# राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकला पहला पत्र

- (१) श्रो<sup>9</sup> [॥\क्ष] ज [य] ति व्योमकेशो सौ यः सग्गीय विभर्तितां <sup>२</sup> ऐंदवीं सिरसा<sup>३</sup> लेखां जगद्वोजां कुरा<sup>४</sup> कृतिम्॥ [१क्ष]तन्वन्तु वः
- (२) स्मरारातेः कल्याणमिनश जटाः [।

  ।

  कल्पान्त समयो

  हामतिइइलय पिंगलाः ।। [२

  परमभट्टारक महा-
- (३) राजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परम-भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर-
- (४) श्री वा [क्य] तिराजदेव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजा-धिराज परमेश्वर श्री सिंघुराज देव पा-

<sup>े</sup> चिन्द विशेष द्वारा सूचित किया गया है। र विभर्ति।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> शिरसा। <sup>४</sup> जगद्गीजां दुरा° ।

- (५) दानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुशली ॥ न्याय पद्रसप्ता-
- (६) दशकान्तः पातिनात्तत्त्वागे समुपगतान्समस्त राजपुरुपा- न्त्राह्मणे तरान्यति निवामसं पट्टिकल जनपदादी-
- (७) रच समादिशत्यस्तु वः संविदितम् ॥ यथास्माभिः स्नात्वा चराचर गुरुं भगवन्तं भवानीपति समभ्यच्चर्य ।
- (८) ससारस्यासारतां दृष्ट्वा वाताश्रविश्रमितः वसुधाधिपत्य-मापातमात्र मधुरो विपयापभोगः ॥
- (९) प्राणास्तिरणायजलविदु रसमा नराणां (।) धर्मीः सखा परमहो परलोकयाने ॥ [३%] भ्रमत्संसार चक्राप्र=
- (१०) धाराधारामिमां श्रिय। प्राप्य येन द्दुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम् ॥ [४%] इति जगतो विनश्वरं
- (११) स्वरूपमाकलय्योपरिलिखितयामः स्वसीमार्यगोचरयूति-पर्यन्तः सिहरएयभागभोगः
- (१२) सेापरिकरः सर्व्वादायसमेतश्च ॥ विशास ग्रामविनिर्गत-पूर्व्व [जा] य . स्थारवीश्वरादागताय । ध
  - (१३) खहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [🕬]

#### दूसरा पत्र

(१४) कौसिक 'सगोत्राय । श्रघमर्षण विश्वामित्र कौसिके कितितः प्रव राय १। माध्यदिनशाखाय । भट्ट-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ब्राह्मणो । <sup>२</sup> प्राणास्तृणाञ्जलबिंदु ।

वे ऐसे चिद्ध भ्रमेक जगह निरर्थक ही खोद दिए गए हैं।

४ इस पक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से है।

६ कौशिक°। ६ कौशिके०। ७ त्रिप्रवराय।

- (१५) ठट्टसिक सुताय पण्डित देख्हाय। कोकण्प्रहण्विजय-पर्व्याणि। मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यय-
- (१६) शोभिवृद्धये। श्रद्धफलमं [गो] कृत्यचन्द्राक्षीरणीवित्त-तिसमकालं यावत्रस्या भक्त्या शाशने गोदक-
- (१७) पूर्व्य प्रतिपादित इति ॥ तन्मत्वा यथा दीयमानभागभाग-कर हिरएयादिकमाज्ञा श्रवण्विधेयै-
- (१८) भू त्वा सर्व्यमस्मै समुपनेतव्य र। सामान्यं चैतत्पुरय फलं वुध्वा असमद्वंशजैरएयै ४ रिप भाविभो=
- (१९) कृभिरस्मत्प्रदृत्तधम्मी दायो ध्यमनुमन्तव्यः पालनीयश्च ॥ चहुभि वर्वे सुधा मुक्ता राजभिः
- (२०) सगरादिभिर्य (भि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं।। [५] यानीह दत्तानि पुरानरेद्वैद्दीनानि
- (२१) धम्मार्थे यसस्कराणि ७। (।) निम्मील्यवान्ति प्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६%] श्रस्मत्कुः
- (२२) लक्रममुदारमुदाहरद्भिरखैश्च<sup>८</sup> दानिमद्मभ्यनुमोदनीयं।
  [।] लद्म्यास्तिडच्छिलिलबुद्धद्चन्च<sup>९</sup>—
- (२३) लायाः दान फलं परयसः १° परिपालनं च । [।७] सठवी-नेतान्भाविनः पाथिवेंद्रान्भूयो भू-
- (२४) यो याचते रामभद्रः । [।] सामान्योयं धर्म्भसेतुन्धेपाणां काले काले पालनीयो भवद्भिः ॥ [८%]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> शासने । २ समुपनेतच्यं । ३ बुद्ग्वा । ४ रन्ये ।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> धर्मदायो०। ६ बहुभि०। ७ यशस्कराणि। ८ रन्यैश्च।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> °स्तिबिय्सिविवाबुद्बुद्चश्च °। ९° परयशः।

- (२५) इति कमल दलांवु विदुलोलां श्रियमनुचिन्स्य मनुष्य-जीवित च। शकल मिद् मुदाहृ-
- (२६) तं च बुध्वा<sup>३</sup> निह पुरुषै: परकीर्त्तयो विलोप्या [:∰] [॥२⊛] इति ॥ सम्वत् १०७६ भाद्रपद शुदि १५ स्वय-
- (२७) माज्ञा ।। मङ्गलं महाश्रीः ।। स्वहस्तोय श्रीभोजदेवस्य [॥॥] राजा भोज के वि० स० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषार्थ ।

( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुई इवारत का अर्थ छोड़कर विशेष इवारत का अर्थ ही लिखा जाता है।)

पहले के दो ऋोकों में शिव की स्तुति है।

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र है, न्याय पद्र के १७ (गाँवों) में के नालतडाग में इकट्ठे हुए सब राजपुरुषों श्रीर ब्राह्मणों सिहत वहाँ के निवासियों तथा पटेलों श्रीद को श्राह्म देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद महादेव की पूजन करके श्रीर संसार की श्रसारता को देखकर.. है तथा जगत के नाशवान रूप को समम कर उपर लिखा गाँव उसकी पूरी सीमा तक मय गोंचर भूमि, श्रायके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, श्रान्य सब तरह की श्राय श्रीर सब तरह के इक के, स्थाणिश्वर से श्राए हुए कौशिक गोंत्री तथा श्रधमर्पण, विश्वामित्र श्रीर कौशिक इन तीन प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के मट्ट ठट्टिसिक के पुत्र पण्डित देल्ह को, जिसके पूर्वज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर श्रधकार करने

१ °दर्तांतु १। २ सक्त १। ३ सुद्ध्वा।

<sup>&</sup>lt;sup>ध</sup> इस स्थान पर पुर्वोक्त दानपत्रों में दिये हुए संसार की श्वसारता के सूचक वे ही दो श्वोक हैं।

के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता और अपने निज के पुण्य और यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूर्य, सपुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिए, पूर्ण भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर आज्ञा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दिया जानेवाला हिस्सा लगान, कर, सुवर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब उसीके पास पहुँचाना चाहिए।

यह पुरय सब के लिए एकसा है; ऐसा समक कर हमारे पीछे होने वाले हमारे वंश के और दूसरे राजाओं को भी हमारे दिए इस दान की रत्ना करनी चाहिए...?

> संवत् १०७६ की भादों सुदि १५ यह खयं हमारी आज्ञा है। मंगल और श्री वृद्धि हो। यह खयं भोजदेव के हस्तात्तर हैं।

## (२) राजा भाज का चौथा दानपत्र

राजा भोज का चौथा दानपत्र वि० सं० १०७९ का है। यह भी ताँबे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुदा है। इसके दोनों पत्रों का तोल ३ सेर १० छटाँक है। इनको जोड़ने के लिये भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के उपर के भाग में दो दो छेद करके ताँबे की दो कड़ियाँ डाल दी गई थीं। इन कड़ियों में से प्रत्येक का ट्यास २ ईंच और मुटाई है इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अत्तरों की लंबाई है से से इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अत्तर दूसरे की अपेना छुत्र कम खुदे और विसे हुए हैं। इन पत्रों की पंक्तियों के बाँई और करीब १ इंच का हाशिया छुटा हुआ है। दूसरे ताम्रपत्र की अन्तिम ७ पंक्तियों के प्रारम्भ की तरक (नीचे के बाँए कोने में) दुहेरी लकोरों के

१ इसके आगे अन्य दानपत्रों वाले वे ही ४ रलोक खुदे हैं।

३ इंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गरुड़ की श्राकृति बनी है। गरुड़ का मुख पिकयों की तरफ है; श्रोर उसके बाँए हाथ में सर्प है। इन पत्रों पर भी एक ही तरफ श्रक्तर खुदे हैं; जो राजा भोज के श्रन्य दान पत्रों के श्रक्तरों के समान ही हैं।

इस दानपत्र में भी कहीं कहीं 'श' के स्थान में 'स' और 'स' के स्थान में 'श' तथा 'य' के स्थान में 'ज' लिखा गया है। 'ब' के स्थान में 'व' का प्रयोग तो सर्वत्र ही किया गया है। सयुक्त व्यंजन में 'र' के साथ का अत्तर प्राय द्वित्त लिखा गया है। कहीं कहीं अनुस्वार और विसर्ग का प्रायोग निर्थंक ही कर दिया गया है। साथ हो श्लोकान्त और वाक्यान्त तक में 'म' के स्थान में अनुस्वार ही लिखा गया है।

इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संस्कृत भाषा मे गद्यपद्यमय है श्रीर इस मे भी श्रन्य ताम्रपत्रों के समान वे ही ९ श्लोक है।

यह ताम्रपत्र हाल ही में श्री युत रामेश्वर गौरीशंकर श्रोभा एम० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य) से मिला है। इस मे जिस किरिकैका गाँव में की भूमि के दान का उन्नेख है वह इंदौर राज्य के देपालपूर परगने का करकी गाँव है; जो चबल के तट पर स्थित है।

इसमें का लिखा दान वि० सं० १०७९ की चैत्र सुदी १४ (ई० सं० १०२३ की ९ मार्च) के दिया गया था।

इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी राजा भोज के हस्ताचर हैं; जहाँ पर उसने श्रपना नाम भोजदेव ही लिखा है।

<sup>9</sup> श्रायुत रामेश्वर श्रोमा के 'हिन्दुस्तानी' (श्रक्टोबर १६३१, पू० ४६४-४१४) में प्रकाशित लेख के श्राचार पर ही यह निवरण दिया गया है।

# राजा भोज के ०वि सं० १०७९ के ताम्रपत्र की नकता पहला पत्र।

- (१) श्रो •—[॥] जयित व्योमकेशोसौ यः सग्गीय विभित्ति । तां। ऐंदवीं सिरसा वेल्ला जगद्वीजांकुराकृति ।। [१॥]
- (२) तन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याण्मनिस<sup>६</sup> जटाः। कल्पांत समयोद्दामतिबद्धलयिपालाः॥ [२॥]
- (३) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परमभट्टारक-
- (४) महाराजाधिराज परमेश्वर श्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज-
- (५) परमेश्वर श्री सिंधुराजदंव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज दे-
- (६) वः कुशली ॥ श्री मदुज्जयनी पश्चिम पथकान्तः पाति किरिकैकायां समुपगतान्समस्तराजपु-
- (७) रूषान्त्राह्मगो<sup>७</sup>त्तरान्त्रतिनिवासि पट्टिकल जनपदादीश्च समादि शत्यस्तु वः सविदितं ॥ यथा
- (८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्माभिः पारद्वि प्रभृतिकृतप्राणिवधः पायश्चित्त दिल्लायां स्नात्वा चराचरगुः
- (९) हं भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्च्ये संसारम्यासारतः दृष्टा वाताम्र विभ्रममिदं वसुधाधिपत्य-

१ चिह्न विशेष द्वारा सूचित है। २ बिभर्ति। ३ शिरसा। ४ जगद्-षीजांकुराकृतिम्। ६ मनिशा। ६ ०हुजायिनी। ७ ०ब्राह्मगो०। ८ पारगविप्र०। ९ ह्या।

- (१०) मापातमात्र मधुरो विषयोपभोगः [1] प्राणास्तृणात्र-जलविंदु समा नराणं धर्म्मस्सस्रा परमहो
- (११) परलोक याने । [। ३॥] भ्रमत्संसार चक्राप्र धाराधारा मिमांश्रियं। प्राप्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्तापः
- (१२) परं फलिम (म्) [॥४॥] (इ) ति जगतो विनश्वरं स्वरूप-माकलय्योपरि लिखित शामात् शामसामान्य भूमे -<sup>२</sup>
- (१३) श्चतुस्तृ शत्यंश<sup>३</sup> प्र [स्थ ] कं हल चतुष्ट्रयसंवत्तो<sup>४</sup> म्वसीमानृणगोचरयृतिपर्यन्तं सहिरएयभागभो-
- (१४) गं सापरिकरं सर्व्वादाय समेत च । श्री मान्यखेट-विनिर्माताय। आत्रेय सगोत्राय। आत्रेयार्च्चना-
  - (१५) स्वह्स्तोयं श्री भोजदेवस्य [।]

#### दूसरा पत्र।

- (१६) नसस्यावाश्वेतित्रिः प्रवराय<sup>७</sup>। वह्वृच<sup>८</sup> शाखाय भट्ट सोमेश्वरस्रत त्राह्मण्<sup>९</sup>वच्छलाय। श्रुताध्यय-
- (१७) न संपन्नाय।। (।) मातापित्रोरात्मनश्च पुग्च जसे। १० भिवृद्धये त्रपृष्ट फजमगीकृत्य चद्र। १० कीएर्णवित्तिति-
- (१८) समकाल यावत्परया भक्त्याशाशने नोदक<sup>9 २</sup> पूर्व्व प्रति-पादितमिति मत्वा यथा दीयमानभागभोगक-
- (१९) हिरण्यादिकं देवत्राह्मण्<sup>२</sup> मुक्तिवर्ज्जमाज्ञा श्रवणविधे यैर्भूत्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतव्यं ॥ (।) सा-

१ बिंदु ०। २ भुमे। ३ रचतुर्स्मिशत्यंश। ४ ०संवृत्तं। ६ इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से हैं। ६ ०श्यावाश्वे०। ७ त्रिप्रवराय। ८ वृह्युचा। ९ ब्राह्मण। १० पुराययशो०। १० चंद्रार्क्का०। १२ शासनेनो०। १३ ब्राह्मण।

- (२०) मान्यं चैतत्पुरन्यफल बुध्वा आस्मद्वशजैरन्यैरिप भावि भोकृभिरस्मत्प्रदत्त धर्मादायोयमनुमन्तव्यः
- (२१) पालनीयश्च ॥ (।) वहुमिर्व्वसुधा अका राजभिस्स-गरादिभिर्य्व (भि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा
- (२२) फलं ।। [५] यानीह दत्तानि पुरा नरेंद्रैदांनानि धम्मीर्थ-जसस्कराणि ३। निम्मील्यवान्ति प्रतिमानि तानि
- (२३) की नाम साधुः पुनराद्दीत ॥ [६ ॥] इत्यस्मत्कुलकम-मुदारमुदाहरिक्ररन्यैश्च दानिमव्मभ्यनुमी-
- (२४) दनीय । लक्ष्म्यास्तिहित्सिलिल्युद्युव् च चलायाः दानं फल परयसः ६
- (२५) परिपालनश्च<sup>६</sup> ॥ [ ७ ॥ ] सर्व्वानेतान्भविनः पार्थिवंद्रान्भू यो भूयो याचते
- (२६) राम भद्रस्सा ( द्रः । सा ) मान्याय धर्म्मसेतुर्नु पाणां काले काले पालनीयो भ-
- (२७) बद्भिः ॥ [८॥] इति कमलदलाम्बुबिदुः कोलां।श्रियमनु चिन्त्य मनुष्य जीवि-
- (२८) तं च । स [क] त मिद्मुदाहृतं च बुध्वा निह पुरुषैः पर कीर्त्तयो विलोध्या [: ॥ ९॥]
- (२९) इति ॥ (।) सम्बत् १०७९ चैत्र शुद्धि १४ स्वयमा**ज्ञा** ॥ (।) मंगल महा-
  - (३०) श्री: ॥ (॥) स्वह्स्तोयं श्री भोजदेवस्य [॥]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बुद्**ष्वा ।** <sup>२</sup> बहुभिन्वैसुधा । <sup>३</sup> यशस्कराखि ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> दुद्दुद्द । <sup>५</sup> परयश:। <sup>६</sup> परिपातनं **थ**।

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> •द्वाम्बुविंदु । <sup>८</sup> बुद्ध्वा ।

## राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषार्थ।

(यहाँ पर पहले के दानपत्रों मे आई हुई इवारत के आर्थ के। छे।ड़कर विशेष इवारत का अर्थ ही दिया जाता है।)

पहले के दो रलोकों में शिव की स्तुति है।

परममट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव, जो कि श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र है, श्री उज्जियनी (प्रान्त) के पश्चिमी जिले किरिकैका गाँव में एकत्रित हुए सब राजकर्मचारियों श्रीर ब्राह्मणों सिहत वहाँ के निवासियों तथा पटेलों श्रादि की श्राह्मा देता है। तुम सब को मालूम हो कि धारा नगरी मे रहते हुए हमने, विद्वान ब्राह्मणों के भोजन के लिए की गई हिसा के प्रायश्चित की दिच्चणा स्वरूप (चंवल) नदों में स्नान करने के बाद भगवान शंकर की पूजन करके श्रीर संसार की श्रसारता को देख कर... तथा जगत के नाशवान रूप को समक्त कर, ऊपर लिखे गाँव के साथ की जमीन में से चौतीस श्रंश समतल भूमि, जो ४ हलों में जोती जा सके, श्रीर जो श्रपनी सीमा की घास तथा गोवर भूमि से

( द्रोरापर्व, अध्याय ६७, रत्तो० १-४)

<sup>9</sup> महाभारत में लिखा है कि चंद्रवंशी नरेश रन्तिदेव के यहाँ सदा ही अगिषास ऋतिथियों का भोजन कराया जाता था। इस कार्य के लिये उसने दो लाख रसोईदार नियत कर रक्खे थे। उन श्रतिथियों के भोजन के लिये होनेवाले पशुब्ध से एकत्रित चर्म से जा कधिरधारा बहती थी उसी से चर्मखवती (चंबल) नदी की उत्पत्ति हुई थी।

र इसके आगे प्वेक्ति दानपत्रों में लिखे गये संसार की असारता के सूचक वे ही दो रलोक है।

३ इसके लिये प्रस्थक शब्द का प्रयोग किया गया है।

भी युक्त है, मय आय के सुवर्ण, हिस्सं, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार की सब तरह की आय और सब तरह के हकके, मान्यखेट से आए आत्रय, आर्चनानस और रयावश्च इन तीन प्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र बाले, तथा बहुवृच शाखा के भट्ट सामेश्वर के पुत्र बंदपाठा वच्छल नामक ब्राह्मण को अपने माता पिता और अपने निजके पुण्य और यशकी वृद्धि के लिये, पुण्यफल का स्वीकार करके, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिये, पूर्ण भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञां के द्वारा, दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं और ब्राह्मणों के लिये नियत भाग को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसका देना चाहिए। इमारे बाद में होने वाले हमारे वंशके और दूसरे वंश के राजाओं को भी इसे मानना और इसकी रन्ना करना चाहिए।

संवत् १०७९ को चैत्र सुदि १४ यह स्वयं हमारी श्राज्ञा है। मंगल श्रीर श्रीवृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्ताक्तर हैं।

## राजा भोज के समय की अन्य पशस्तियाँ

- (३) तिलकवाड़े के वि० स० ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उस के लिखवाने वाल। श्री जसाराज भी शायद राजा भोज का सामंत था। (Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference, Poona, Vol. II, pp. 319-26)
- (४) कल्याए (नासिक जिले से मोजदेव के सामंत यशोवम्मी का एक दानपत्र मिला है। इस में भोज के कर्णाट, लाट, गुजरात, चेदि और केंकिए के राजाओं के जीतनेवाला लिखा है। यदापि इसमें

<sup>9</sup> इसके आगे अन्य दानपत्रों में जिखे वे ही १ रजोक दिए हैं।

सवत नहीं हैं; तथापि स्वर्गीय विद्वान राखालदास बैनर्जी इसका समय ई० स० १०१६ (वि० सं० १११३) से पूर्व अनुमान करते हैं। (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1921-22, pp 118, 119)

- (५) 'सुभाषितरत्रभांडागार' में दिए इस श्लोक से-
- श्रस्य श्रीभोजराजस्य द्वयमेव सुदुलंभम्।
   शत्रृणां श्टंखलेलंहि ताम्रं शासन पत्रकैः॥

श्रर्थात - राजा भोज के यहाँ, शत्रुश्रो की कै.द करने के कारण लाहा, और दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो वस्तुयें ही दुर्तिभ है।

इस उक्ति के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वास्तव में राजा भाज ने अनेक दानपत्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे नष्ट हो गए है, या अभी मालवे में शोध का कार्य न होने से अज्ञात अवस्था में पड़े हैं।

#### भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख ।

(६) ई० स० १९३० के दिसम्बर में पटने में हिस्टोरिकल रेकर्ड कमीशन का तेरहवॉ अधिवेशन और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई भी। उस अवसर पर धार रियासत की तरफ से जो वस्तुएँ आई थें उनमें की एक दूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था—

"इति महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भेाजदेव विरचितः कोद्(गडः)।"

श्रर्थात्—यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव का बनाया 'कोदरख' नामक काव्य समाप्त हुन्ना।

शिलालेख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थी और उनसे ज्ञात होता था कि इस प्राकृत काव्य की ऋोक संख्या ५५८ से अधिक रही होगी। परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने में प्रत्येक स्रोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है।

त्रागे उक्त काञ्य की स्मृति के त्राधार पर एक नमूना उद्धृत किया जाता है:—

"घवलो घवलो बुर्झास भारं लर्त्र खग्ग नीरधारा निवड इसो सेसु धेरि त्राण जहां ''

मम्कृतच्छाया:-

"धवलः घवलः वर्धयसि भारं लघुकखड्ग नीरधारा निविड ईषत् शेष धैर्याणां यथा '"

(७) धार रियासत से प्रदर्शनार्थ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्तियां थीं। परन्तु उनमें प्रकट होता था कि इस शिला पर खुदे प्राकृत काव्य की स्रोकसंख्या ३५५ से अधिक ही होगी। उनमें का ३०६ वॉ स्रोक इस प्रकार था:—

"त्रिस किरण रज्जुवडं जेण जय कुंजर तुमं धरिस जय कुंजरस्स थंमा "॥३०६॥"

संस्कृतच्छायाः--

"त्रसि किरण रज्जुबद्धं येन जय कुंजरं त्व धरसि जय कुंजर स्तभः" "

<sup>े</sup> हमने श्रीमान् काशीनाथ कृष्णलेखे से इस विषय में पत्र व्यवहार-किया था। यद्यपि कारणवश हम उक्त काव्य के श्रधिक श्रीर शुद्ध उदाहरण देने में कृतकार्य न हो सके तथापि उपर्युक्त श्रवतरणों के लिए धार रियासत श्रीर उसके ऐतिहासिक विभाग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हम श्रपना कर्तव्य सममते हैं।

श्रनुमान होता है कि इसमें जिस 'जयकुंजर स्तम्भ' का उल्लेख है वह सम्भवन: भोज की लाट ही होगा।

#### भोज के समकालीन कवि

#### (८) शोलाभट्टारिका

श्रीफीट ( Autrecht ) ने 'शाङ्गधर पद्धति' से एक ( पुष्पिताया ) श्रोक ' उदधृत किया है :-

इदमनुचितमकमश्च पुंसा
यदिह जरास्विपमान्मथा विकाराः।
तदिप च न कृत नितम्बिनीनां
स्तनपतनाविध जीवितं रत वा॥

इस के पूर्वार्ध को वह ( Aufrecht) 'शीला-भट्टारिका' और उत्तरार्ध को 'भोज' का बनाया हुआ वतलाता है। इससे 'शीलाभट्टारिका' का भोज के समय होना सिद्ध हाता है।

#### (९) चित्तप

'सुभाषित रत्न भारहागार' में यह रत्नोक दिया है :— वत्मीकि प्रभवेण।रामनृपतिन्यांसेन धर्मात्मज्ञों न्याख्यातः कित कालिदासकविना श्रीविकमाङ्कोनृपः । भोजश्चित्तप-वित्हण-प्रभृतिभिः कर्णापि विद्यापतेः ख्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फारैर्न भेरीरवैः ॥

इससे प्रकट होता है कि 'चित्तप' किव भी भोज का सम-कालीन था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह रत्नोक भतृ हिरि के 'श्रुक्तारशतक' में भी मिलता है। (देखो रत्नोक २७)

२ 'सभाषितावित' Introduction ए० १३०।

#### (१०) नोट

राजा भाज के दानपत्रों में मालवे का प्रचित्तत कार्तिकादि सवत् मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुदा १४ के ताम्रपत्र की उक्त तिथि के दिन ई० स० १०२२ की १९ मार्च होगी।

## (११) सम्राट् भोज

कुछ विद्वानों का यह भो श्रनुमान है कि राजा भोज एक सम्राट् था श्रीर उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था। उसका श्रिधकार पूर्व में डाहल (चेदि), कन्नौज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, श्रीर श्रासाम तक; दक्षिण में विदर्भ, र महाराष्ट्र, कर्णाट श्रीर कांची तक; पश्चिम में गुजरात, सौराष्ट्र श्रीर लाट कित, तथा उत्तर में चित्तौड़, ध

र 'चम्पू रामायग्।' में भोज की उपाधि 'विदर्भराज' लिखी है।

चेदीश्वरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान्
 कर्णाटलाटपित गुर्जरराट् तुरुष्कान्।
 यद्भृत्यमात्रविजितानवलेक्य मौला दोष्णां बलानि कलयन्ति न योद्धुलेकान्॥१६॥
 (पिग्राफिया इचिडका, भा० १, ए० २३४-२३६)

४ नागरीप्रचारियी पत्रिका, भा० ३, प्र० १-१८।

श्राकैलासान्मलयागिरिताऽस्तोदयाद्विद्ययाद्वा
 भुक्ता पृथ्वो पृथुनरपतेस्तुल्यक्ष्पेण येन ।
 उन्मूल्योवींभरगुरुगणा लीलया चापयष्टचा
 चिप्तादिच्च चितिरपिपरां प्रीतिमापादिता च ॥१०॥
 ( प्रिव्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, १० २३४ )

साँभर श्रीर काश्मीर तक था। इसीसे उसने श्रपने राज्य की पूर्वी सोमा पर (सुन्दरवन मे ) सुरुडीर, दित्तरणी सीमा पर रामेश्वर, पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ और उत्तरी सीमा पर केंद्रारेश्वर के मन्दिर पाते हैं: क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उदयादित्य को प्रशस्ति मे ही मिलता है, जिसे विद्वान् लोग, कई कारणो से, वाद की लिखी गई मानते हैं। दूसरा यदि वास्तव में गुजरात और दिल्ला के सोलङ्की नरेश मालव नरेश भोज कं आधीन हो गए होते तो फिर उनके और मालवे वालों के बीच युद्ध जारी न रहता। यही शङ्का भोज द्वारा चेदि (डाहल) के हैहयों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के विषय मे भी उत्पन्न होती है। रही चारो दिशात्रों में मन्दिर श्रौर काश्मीर में कुएड बनवाने की बात, सा इससे यह मान लेना कि उक्त स्थाना पर भोज का ही आधिपत्य था ठीक प्रतीत नहीं हाता। क्योंकि ऐसं धार्मिक कार्य तो मित्र राज्यों या तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे। इनके लिये उन देशों को अधीन करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल सकते हैं।

भाजके राज्य विस्तार के विषय में हमारं विचार यथा स्थान इसी पुस्तक में लिखे जा चुके हैं।

१ 'पृथ्वीराजविजय,' सर्ग ४, रजो० ६४-६७।

र 'राजसरंगियी,' तरङ्ग ७, श्लो० १६०-६३।

केदार-रामेश्वर-सोमनाथ-सुग्डीर-कालानल-रुद्रसत्कैः ।
सुराश्रयैर्व्याप्य च यः समन्ताद्यथार्थसंज्ञां जगती चकार॥२०॥
( प्रिक्राफ्रिया इचिडका, भा० १, पृ० २३६ )

इसी प्रकार भोजपुर (भोपाल) में 'भोजेश्वर' ग्रीर धार में 'भारेश्वर' के मन्दिर भी इसी ने बनवाए थे।

#### उदयादित्य का कर्ण के। हराना

नागपुर की प्रशस्ति ( एपियाफिया इण्डिका भा० २ प्र० १८,५ ) में उद्यादित्य का कर्ण से अपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी प्रकार 'पृथ्वीगजविजय' महाकाव्य ( सर्ग ५, ऋो० ७६-७८ ) में उद्यादित्य का गुजरात के राजा कर्ण की हराना लिखा है।

उदयादित्य वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) में मालवे की गद्दी पर बैठा था और गुजरात का राजा कर्ण वि० सं० ११२० (ई० स० ११६३) में राज्याधिकारी हुआ था। इसिलये सम्भव है उदयादित्य ने पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा दबाया हुआ अपने पूर्वजो का राज्य वापिस छीना हो और बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो।

# **अनुकम**िएका

श्र

धकवर २३१ श्रग्निभित्र ३४, २०३ ष्रजयपाल १४, ३२४ श्रजयवर्मा ३२०, ३२२, ३२३ घजीज हिमार २३० श्रगहिल्ल ७४ श्चनन्तदेव (राज) ४२,८७, ६४, २०२ श्रपराजित १४ श्रबदुञ्जावसाफ २२म श्रबुत फज़्ल १२७ अबू इसहाक ६१ ग्रब्दुला साह ६७ असर २११ श्रमरसिंह २०१ ध्रगरुक २१०-१२ श्रमर बिन जमाल २३२ श्रमित गांत २०, श्रमोघवर्ष प्रथम २३३ श्रम्बरसेन ६६ ध्रजुंन वर्मा (प्रथम) २२, ८०, ८४, प्रप्त, पर, १०७, २११, ३१६, ३२४, ३२७-२६ अर्जुन वर्मा (द्वितीय) ३३३ अर्जोराज ११ अत्ववेरूनी ६८, १२४, २२४। अत्वमंस्र २३२ अत्वमस्दी ४६, ४८ अत्वाउद्दीन खिल्ली २२८, २२६ अवन्ति सुन्दरी २१७ अशोक ३४, १३१, १३४ अश्ववोष २०२

आ

धानन्द ३८, ३१
ध्रानन्दपाल ६३, ६४, ७२, ७३
ध्रानन्दवर्धनाचार्य १८१, २१०
ध्रात् २
ध्रारण्यराज ६
ध्रार्थमष्ट २०६,
ध्राल्हणसिंह १४
ध्राशाधर ३२४, ३२६, ३२८-३०

श्राह्वमञ्ज ६८, ७१

\$

इन्दिरद्या ६८

इन्द्रथ ६७, ६८

इन्द्रराज ४७

इन्द्रराज ४८

इन्द्रराज २३३

इन्द्रायुध ४६

इब्नखुदीदबा ४६, ४८

उ

उत्पत्तराज ह

उद्यराज १४

उद्यवमा ३२३

उदयादित्य ८०, ८८, ८६, १०१-१०३,२३४,३१४-१७, प० १७

उपतिष्य ३८

उपेन्द्रराज ३, १७, ४७, ४८, २२४

उम्मीदशाह मध

उवट २२२

ऊ

ऊदाजी राव पँवार २३१

Ì

पेनुल मुल्क २२६

क

कंकदेव १८

कनिष्क ४१

करिकाल २०७

कर्कराज ४६

कर्कराज (द्वितीय) २३३

कर्णादेव ६८, ७७-८१, ६२, २३४,

२३४, ३१४, ३१४

कर्णदेव ३१४

कलश १००-१०२

कल्ह्या ४३

कालिदास ४०, २००-१०, २१४-

२१६

कुतुबुद्दीन ऐबक १२

कुमारगुप्त (प्रथम) ४०

कुमारदास २०६

कुमारपाल ११, १६, ३२०-२२,

३२४

कुमारिल ४४

कुलचद्र ७७

कुलशेखर २१२

कुसुमवती ६६

कृष्णराज ( उपेन्द्र ) ३, १७, ४७,

४८, २२४

कृष्णराज (प्रथम) ६

कृष्णराज (द्वितीय) १०, १४

कृष्णराज (तृतीय) १३

कोकल्लदेव ( प्रथम ) २३४

कोकल्बदेव (द्वितीय) ७४ कानशेयिन ३६ चितिपति १०१, १०६

ख

खोडिगदेव १८, १६, २३३

ग

गयकर्ण २३४
गांगेयदेव ६७, ६८, ८०, ८१, ६१, ६१, २३४
गुराह्य ४२, २०२
गोगदेव ३३४
गोविन्दसह ६४, १२०, १२३
गोविन्दसह ६४, १२०, १२३
गोविन्दराज (द्वितीय) ४६, २३३
गोविन्दस्रि ८१
ग्राह्वर्मी ४१, ४३

च

चकायुघ ४६
चच १८
चचडप १८
चन्द्रन १४
चन्द्रगुप्त (द्वितीय) ३४, ३६, ३६, १८, ४१-४३, ६६,

चष्टन ३४, चाचिगदेव ७४ चामुग्डराज १८ चामुग्डराज २३, २४, ३२, ७६ चाहमान १३१, १३४ चित्तप प० १४

जगदेव ३१६

ज

जजक १६
जफ्र खाँ २३०
जयपाल ६१-६३, ७२
जयवर्मा (प्रथम )३२०-२३
जयवर्मा (हितीय )३३२
जयसिंह (सिद्धराज )१४, ७४,
३१६,३१८-२०
जयसिंह (जयन्तसिंह-जैत्रसिंह )
३२७-२८
जयसिंह (हितीय )६८-७० ६१

जयसिंह ( द्वितीय ) ६८, १०२, ६१ जयसिंह ( प्रथम ) ६६, १०२, १०३, १२६, १३०, ३१३-११ जयसिंह ( जयतुगीदेव-द्वितीय ) २२८, ३३०, ३३१ जयसिंह ( तृतीय ) ३३२

जयसिह (चतुर्थ) १३०, २२४, ३३४

**३३**४

जयसिंहदेव सूरि २३

जयसिह सवाई ८३
जवानुदीन फीरोज़ खिलजी २२८
जुनैद ६१
जैचंद १२६, १३०
जैतपाल १२६
जैत्रकर्ष १३
जैत्रसिंह २३४, ३३२
जैत्रसिंह ३३१

ट

टावोमी ३४

3

डंबरसिंह १७, १८, ४७ डामर ७६, ७६

त

तिब्य ३८ तैवाप (द्वितीय) २०, २८-३१, ६६, ७०, २३३ तोगाल ६७, ६८ त्रिभुवन नारायण ८१, ८२,६२,१२७ त्रिलोचनपाल ७१ त्रिविकम १०४, २२१

द

दगडी २१४, २१६ दन्तिवर्मा ( दन्तिदुर्ग-द्वितीय ) २३३ दशवर्मा ७० दाजद ६३
दामोदर (डामर) ७६
टामोदर २१३
टिङ्नाग २०४
दिलावर छाँ गोरी ६८, २३०
दुर्लभराज ७४, ७६,
दुर्लभराज (तृतीय) २३४
देवगुस ४१, ४३
देवगाल २२७, ३२३, ३२८, ३३१
देवराज १०
देवराज १४

ध

धक्रदेव २३४
धनपति मह ६४, १२०, १२३
धनपाल २१, ३०, १२८, २१६-२१
धनिक १८
धनिक २१
धंधुक २०, ७३, ७४
धरणीवराह ६
धरसेन (हितीय) ४१
धमेपाल ४६
धवल १०
धारावर्ष १२
धारावर्ष १४

ध्रुवभट ( बालादिन्य-ध्रुवमेन-द्वितीय )

7

नरार्का मम, मह, ३१४, ३१७-२० नागभट (हितीय) ४६ नासिरुद्दीन २२७

q

पडिदार (परिहारक) १३१, १३४ पद्मगुस ( परिमल ) ३, २१, २३, ३० पद्मराज ८६, ८७ परमदेव ७३ परमार ३, ४, ६, १३१, १३६, १३६ पालनपुर १४ पुलकेशी (द्वितीय) ४२, २३२ प्रतिन्द्भट्ट १६२ पुलुमायि ( वासिष्टि पुत्र ) ३४ पुष्यमित्र ३४, ४० पूर्णपाल म, १० पृथुयशा २४४ प्रज्ञा पारमिता ३६ प्रतापसिंह १३ प्रभाचन्द्र १६ पह्लाद्नदेव १४

फ

फरिश्ता १२६

फर्मीकम मीटरनस २०६ फाहियान ३६

G.

वर्रज १२८ बरुवाल ११, १२१ बरुवाल ११ बार्यभ्रष्ट ४३, ४४, १६१, १६२ बार्यभ्रसाद १० बिजैनंद १२७ बिद्धसार १४, १११, १३४ बिरुह्य १००-१०२, १०६ बिरुह्य १२४, ३२६

भ

भटाकं ४०
भवभूति २१३-१४
भाइत १११, ११४
भास्करभष्ट १०४, २२१
भास्कराचार्य २२१
भिच्छ ३१६
भिच्छम (द्वितीय) २२
भिच्छम (पिछ्जा यादवनरेश) २३३,
२३४
भीमदेव (प्रथम) १०, ६७, ६८,

७३-७६, २३४, ३१४

भीमदेव (द्वितीय) १२, २३४, ३२६ -३२८ भीमपाल ६९

भीमपाल ६१
भोज ( प्रथम ) १,१०,१७,२३,
२७-३२, ४७, ६४-८२, ८४११२, ११४-१६, ११८-२४,
१२६-३०, १३३, १३८-४१,
२३३-३४, (परिशिष्ट) १-१७
भोज ( द्वितीय ) १३०,२३४,३३३-

म

मंजुश्री ३६

मर्डनदेव ( मण्डलीक ) १८, ३१३

मर्ज ८०, ८४, ८८, १०७, १६८,

१६६, ३२८

मम्मट १०४, २०१

मण्यूर १६३-६८

मल्लिकाजुँ न १२

मल्लिकाजुँ न १२

मल्लिकाच २१६

मह्मूद ६१-६४, ७२, ७३, १०४

महमूदशाह खिलली ८८

महामोद्गलायन (सुगलन) ३८,३६

महीपाल १०

महीपाल ४७

महेन्द्रपाल (द्वितीय) ४८

माघ १८३-६० मातृगुप्त ४३ माधव ४८ मानतुङ्ग २१६ मालवजाति ३३, ३४, ३६, ४३, ४६, 49, 43 मालवसंवत् ४६-४३ मिहिरकुल ४१ मुझ १६, २२, २४-३२, ४६, ४७. ६४, ६६, ६६, ७३, ७४, ७७, नर, नर, ६३, ६६, १०४, १०७, १२७-३०, २३३, २३४ मुहम्मद कासिम १२६ मुहम्मद तुग़लक ८४, २३० मूलराज ( प्रथम ) ६, २३२ मूलराज (द्वितीय) ३२४ मृणालवती २८-३० मेरुतुङ्ग २४, ३० मैगैस्थनीज ४७ मोकल १२ मामलदेवी ३२० मोहम्मद १३३, १३४, १४०

य

यशःपात १२७ यशोधरा ३६

मौखरी ४३

यशोधर्मा ४३, ४९
यशोधवल १९
यशोवर्मा ४४, २९३
यशोवर्मा ३९८-२२
युवराजदेव (द्वितीय) २०, ८०,
२३५

₹

रिवकीर्ति २०४
राजराज २४३
राजवल्लभ ७०
राजशेखर ४६, १६४, २१०, २१३
राजशेखर सूरि २११
राजेन्द्रचोख ( प्रथम ) ६८
राज्यवर्धन ४३
राज्यवर्धन ४३
राज्यवर्धन ४३
रामचन्द्र २३४
रामचेव ११
राहुल ३६
रुद्रदामा ( प्रथम ) ३४

ल

तक्मदेव ३१७ तक्मसिह २२६, २३० तक्मीवर्मा ३२०, ६२२ बबितादित्य ४४, २१३ बवगाप्रसाद ३२७ बिबराज १८ बुंभा १४

व

वहिंग ४८ वररुचि १२८ वररुचि १०२, २२१, २२२ वराहमिहिर २०२ वर्द्धमान ८१ वज्जभराज २४, ७६ वस्रुवन्धु २०४ वाक्पतिराज १४ वाक्पतिराज ११, २१४ वाक्पतिराज (प्रथम ) १८, ४७ वाक्पतिराज (द्वितीय) १६, २४, ३०, ४६, ४७, ६४, ६६, ७३, ६६, ११०, ११४, ११६, १२२

वासुदेव १२७ वासुदेव २१२ विक्रम संवत् ४०-४७ विक्रमसिंह ११ विक्रमसिंह १४

विक्रमादित्य १, ३४, ३४, ४०, ४१-४३, १३६, १३७ विक्रमादित्य ३० निक्रमादित्य ८५, ६१ विक्रमादित्य १६ विक्रमादित्य (पंचम ) ६६, ७० विग्रहराज म विम्रहराज ( वीसल-तृतीय ) ३१४ विजयपाल १२७ विजयराज १८ विजयसिह २३४, ३१७ विजाल १४ विद्याधर ७४, २३४ विनध्यवर्मा ३२४ विमलशाह ७४ वीर-बल्लाल २३३ वीर्यराम ७२, २३४ वीसलदेव ३३१ वैरिसिह ( बज्रट-प्रथम ) १७, ४७ वैरिसिह ( वज्रट-द्वितीय ) ११, ४७, **८३, १२७** Sal.

शङ्कर ४४ शम्सुदीन श्रस्तमश १२, २२६, २२७, ३२६ शशाङ्क ४३ शातकर्षि (-गौतमी पुत्र) ३१
शान्तिसेन ६६
शाविवाहन १२
शाविवाहन १३७, १३६
शारिका ३८
शिवादित्य (धर्मादित्य) ४१
शीवाभद्यस्कि प० १५
श्रमशीव (सूरि) ३०, ६४
श्रमसेव ३१७
श्रीकण्ठ २१४
श्रीहर्ष (द्वितीय) १८, १६, २४, ३०,

संग्रामवर्मा १०१
संग्रामवर्मा १०१
सत्यराज १८
सत्यवान् ४३
सत्याश्रय २४३
सन्दीपनि ८३
समुद्रगुप्त ३४, ४०, १०४
सातवाहन ४२
सामन्तसिह १४, १८, ७४
सारंगदेव ३३३, २३४
सारिपुत्र ३८, ३६
सावित्री ४३
सिष्ठ्यण १२, १०४, २३४
सिहदन्त २४, २४

सिह्मट १६, २४ सिद्धराज १४, ७४ सिन्धुराज ६ सिन्धुराज ( मिन्धुल ) २२, २४-२७, ३०, ३१, ४७, ६४, ६६, ८४, 28, 990, 998, 998, 998 सीता १७, १६६, २०० सीयक ( प्रथम ) १८, ४७ सीयक (द्वितीय) १६, २४, ४७, 990, 998, 998, 988, १२७, २३३ सुबन्धु १६३ सुबुक्तगीन ६१-६३, ७२ सुभटवर्मा •३४, ३२६ सुलेमान ४८, ६० सूर्यवती ४२, २०२ सोछराज १४ सोढ ७४ सोमदेव (भह) ४२, २०२ सोमसिंह १३

सोमेश्वर ११ सोमेश्वर ( श्राहवमञ्ज ) ६८-७१, २३३,३१३ सोमेश्वर ७१ सोमेश्वर ( चतुर्थ ) २३३ सोहड ३२६,३२७ स्कन्दगुप्त ४०

8

हबीद ६१
हम्मीर २३४, ३३३, ३३७
हरिश्चन्द्र वर्मा ३२३
हर्ष ३१६
हर्ष ३१६
हर्ष ३१६
हर्ष ३१६
हर्ष ३१८
हर्ष ३१८
हर्ष ३१८
हर्ष ३१८
हर्म इन्व अमर अल तघलबी २३२
हाल ४२
हुएस्संग ४१-४३
हूग ४०

# शुद्धिपत्र

| AR .       | पंक्ति | अशुद्        | शब                    |
|------------|--------|--------------|-----------------------|
| <b>t</b>   | 29     | नृक्षामरा    | <b>नृ</b> क्षामरो     |
| 3          | Ę      | विशेष        | विशेष बातें           |
| **         | 35     | के जेल       | के लेख                |
| "          | 53     | 3030         | 283                   |
| 30         | 33     | सालव         | मालव                  |
| 35         | 9 &    | सिंहग        | सिष्ण                 |
| >>         | २७     | त्रिलुलुनायु | त्रिलुलायुं           |
| 93         | 28     | उसका         | इनका                  |
| 38         | 2      | परके राज्य   | परके परमार राज्य      |
| **         | 3 ==   | प्रल्हादनदेव | प्रह्वादनदेव          |
| 38         | 90     | ( वाक्यति    | ( वाक्पति             |
| २०         | २४     | 3.3          | 82                    |
| 3 3        | 9 2    | किस          | किसी                  |
| 88         | 34     | भूकीमि       | की भूमि               |
| 42         | २४     | 3008         | १०८४                  |
| 48         | 20     | श्रापादि     | श्राषाढादि            |
| <b>१</b> ६ | 24     | १८ वीं       | १० वीं                |
| 40         | 3      | सावफीष्टा    | साब्ङ्फीग्रा          |
| ã o        | 30     | धौर केंकन    | श्रीर कारमीर से कोंकन |
| ६६         | 23     | दयद्रि       | दयादि                 |
|            |        |              |                       |

|            |            | ( २ )          |                           |
|------------|------------|----------------|---------------------------|
| ä          | पंक्ति     | <b>अ</b> शुद्  | शुद                       |
| ७४         | २३         | रोकर           | रोककर                     |
| ७ ६        | २०         | च्भ्य          | चुभ्य                     |
| ¤°0        | 3=         | विश्रस्तागो    | विश्रस्तागो               |
| = 3        | 23         | वद्ध           | वर्द्ध                    |
| <b>٣</b> २ | 9          | <b>धारा</b>    | धारा <sup>२</sup>         |
| <b>5</b>   | 9          | क्रोर्ज        | न्नोज                     |
| <b>=</b> 6 | 98         | न्यान्य        | ब्याग्य                   |
| 83         | २२         | कल्वागपुर      | कल्यागपुर                 |
| 808        | <b>₹</b> ₹ |                | निस्मन्देह ही यह समुद्र-  |
|            |            |                | गुप्त के समान एक श्रमाधा- |
|            |            |                | रण योग्यता वाला नरेश      |
|            |            |                | था ।                      |
| 999        | 35         | येन            | ×                         |
| 334        | २४         | स्तीकोश        | खीकोश                     |
| 390        | २१         | का उल्लेख      | उत्त्वेख                  |
| 338        | 38         | पदर्वाग्र      | पदर्वेणि                  |
| 33         | २३         | न्त्राह्मणों ० | -ब्राह्मग्रो०             |
| 980        | <b>3</b> = | वेध्ल्लुवल्ल   | वेल्लुवल्ल                |
| 3 2 3      | 92         | चचलाया         | चंचलाया                   |
| >1         | 92         | सब्दपरि        | सब्परि                    |
| 23         | 29         | मज्ञा          | माज्ञा                    |
| 358        | 34         | एकचित्र        | प्कत्रित                  |
| 358        | 9          | <b>স্থা</b>    | श्रंघा                    |
| 934        | ¥          | संस्कराः       | सकरा:                     |
| 37         | 4          | संस्थिाः       | संस्थिताः                 |
| 33         | 4          | संस्थिाः       | संस्थिताः                 |

|        |            | ( ₹ )                   |                                    |
|--------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| Za     | पंक्ति     | श्रगुउ                  | गुद                                |
| १३७    |            | इस पृष्ठ हे मैदर का स   | बप प्र०१३६ के फुटनोट १ से हैं।     |
| 3 3 == |            | इस एउ हे मैटर का        | संबंध ए० १३७ से हैं।               |
| 3 E ?  |            | इम पृष्ठ के मैटर का संद | ांत्र पृ० १३६ पर की वंशावजी से हैं |
| 380    | २६         | <b>३३६२</b>             | 3363                               |
| 384    | <b>ર</b> 3 | निप्रत                  | निहित                              |
| 38=    | 90         | वगहो                    | चशाह्री                            |
| 343    | 3          | <b>कु</b> गनु           | कुशानु                             |
| 344    | 5          | भारशा                   | माहत्ता                            |
| 946    | 3 5        | परास्परा                | परमपरा                             |
| 940    | 8          | पुक्छन                  | एकच्छत्र                           |
| १६४    | २४         | इसमे                    | <b>इ</b> न                         |
| 940    | 8          | सामार्थ्या              | सामर्थ्या                          |
| **     | 8          | न्माहिषी                | न्महिषी                            |
| 302    | Ą          | जदा                     | जगदा                               |
| 904    | ą          | प्रवित                  | पूर्वाले                           |
| 71     | 3          | पराह्मिकम्              | पराह्विकम्                         |
| 328    | २०         | हिशाम                   | हशाम                               |
| 383    | 98         | पुष्यभूर्ति             | पुष्पभूति                          |
| २०३    | 8          | गोपत्रे                 | गं₁ष्त्रे                          |
| २०८    | 98         | उनमें                   | <b>उसमें</b>                       |
| 290    | २४         | नवा                     | नवी                                |
| २१३    | 33         | कलाज                    | कचौज                               |
| 220    | 20         | हारास्त्राभन            | हरिस्त्रिमर्न                      |
| 37     | 20         | चवाष्ट्रभि-             | चैवाष्टमि-                         |
| 37     | 23         | द्वादशभिगुहो            | ह्रादशभिगुंहो                      |

| पृष्ठ      | पंक्ति    | <b>अशुद्</b>           | शुद्ध                      |
|------------|-----------|------------------------|----------------------------|
| २२०        | 53        | दशकह्र-ह्रन            | दशकद्वन्द्वेन              |
| २२१        | 88        | 3340                   | 3340                       |
| २२४        | 3         | ( सत्ताईसवॉ )          | ( छुडबीसवॉ )               |
| २२६        | 9         | (इक्कोसवे)             | (बीसवं)                    |
| <b>3</b> 1 | ¥         | भी                     | X                          |
| ,,         | ६         | भी                     | परभी                       |
| 378        | २४        | ल <del>प</del> मग्रसिह | लच्मसिह                    |
| २३४        | २४        | करीब                   | पहले                       |
| २३४        | २२        | मारडाबा                | हराया                      |
| २३८        | G         | (कारण)                 | (करण)                      |
| ,,         | १६        | <b>प</b> ड्ह्रि        | पड्वह्नि                   |
| २४३        | 35        | ग्रस्पष्ट              | श्चर्यस्पष्ट               |
| ,,         | 38        | सामान                  | समान                       |
| २४४        | ११ चौर १६ | जीवमित्योज             | जीव इत्योज                 |
| २५१        | 9 २       | गुर्णोपादन             | गुखोपादान                  |
| "          | 14        | मानश्रशः               | मानप्रकाशः                 |
| ,,,        | २०        | प्रकाशनम्:             | प्र <b>का</b> शन <b>म्</b> |
| २६२        | v         | श्रच्छ ब               | श्रच्छी बुद्धिवाला         |
| "          | 98        | प्रतिष्ठाावधिः         | प्रतिष्ठाविधिः             |
| २६४        | 9         | स्त्रधार               | सूत्रधार १                 |
| २६७        | 77        | स्त्री                 | स्त्रीं                    |
| २६६        | २०        | वृत्तानि               | प्रवृत्तानि                |
| ` ,,       | २०        | प्रवर्त्भना            | वर्मना                     |
| २७१        | 9         | चलाने देने से          | चलादेने से                 |
| २७३        | 5         | इन्द्रोचल              | द्रन्द्रोचाल               |
|            |           |                        |                            |

| पृष्ठ | पंक्ति           | त्रशुद                    | श्रद                        |
|-------|------------------|---------------------------|-----------------------------|
| २७३   | <b>9</b> Ę       | गुर्गो                    | गुर्गोन                     |
| २७१   | 2                | करते                      | करते समय                    |
| २म३   | Ę                | प्रारंभे                  | प्रारेभे                    |
| २८४   | 8                | छं                        | षष्ठं                       |
| **    | 88               | त्कौतुह्त्वाख्ये          | त्कौतूह्लाख्ये              |
| २१६   | •<br>3           | यस्याखलं                  | यस्याखित्रं                 |
| ,,    | 8                | वस्फुरत चेतस              | विस्फुरति चेतसि             |
| "     | Ł                | नृपतः स शवा               | नृपतिः स शिवा               |
| २६७   | २-३              | पार्वती सहित सोमेश्वर     | सोम (रस या यज्ञ)            |
|       |                  | महादेव को सोम ( रस        | श्रीर श्रर्ध शशाङ्क को      |
|       |                  | या यज्ञ ) श्रौर श्रर्ध    | धारण करनेवाले पार्वती       |
|       |                  | शशाङ्क को धारण करने       | सहित सोमेश्वर महादेव        |
|       |                  | वाले शिव को               | को                          |
| "     | 5                | शिवस्वरूपेति ।            | शिवस्वरूपे पुराखानां        |
|       |                  |                           | सुख्यतस्तात्पर्य्यप्रदर्शन- |
|       |                  |                           | मुखेन तदुपदिशति, शिव        |
|       |                  |                           | रूपेति ।                    |
| २६८   | <sup>१</sup> ३-४ | ( )                       | ×                           |
| 388   | 98               | मूर्द्धा                  | मूर्द्धा                    |
| ३०१   | २                | भोजदेवनृपसंग्रह सवसारं    | श्रीभोजदेवनृपसंग्रहसर्वसारं |
| ३०२   | 9                | शास्त्र                   | शास्त्रके                   |
| ३०४   | २२               | स्वमर्थी                  | स्वमथो                      |
| ३०६   | २३, २४           | इस शब्द का श्रर्थ मोच हो। | π ×                         |
| 318   | <b>9</b>         | गुजरात                    | चेदि                        |
| ३१४   | 9                | इस की पुष्टि 'पृथ्वीराज   | 'पृथ्वीराज विजय' में        |
|       |                  |                           |                             |

| <b>पृष्ठ</b> | पक्ति | त्रशुद्ध                  | श्रन्द                   |
|--------------|-------|---------------------------|--------------------------|
|              |       | विजय' से भी होती है।      | टिखा (सर्ग ४, श्लो,      |
|              |       | उसमें विवा                | ७ <b>६-७</b> ⊏ )         |
| ३२३          | 5     | समाधि                     | समधि                     |
| ३३३          | 5     | चाहान                     | चौहान                    |
| ३३४          | २०    | किया रंगदेव ने उस गोगादेव | कि सारंगदेव ने उस गोगदेव |
| ३३६          | 8     | महिपाल                    | महीपाल                   |
| ;;           | 34    | ( 3388 )                  | ( 808 )                  |
| 75           | 30    | प्रल्हाददेव               | प्रह्मावनदेव             |
| ३ं३७         | *     | चच                        | चय-(इंबर्रासहका पौत्र)   |
| ,,           | હ     | नवसाहमाङ्ग                | नवसाहमाङ्क               |
| ३४६          | २२    | कि                        | कि                       |
| ३४८          | 90    | पद                        | पाद                      |
| ३४२          | ६     | यस्यां                    | थस्याः                   |
| ३४४          | 3 =   | ाफर भाज                   | फिर भोज                  |
| ३४७          | २१    | पत्र                      | पात्र                    |
| ३६०          | 3     | कद                        | <del>क</del> ृद          |
| ३६१          | ૪     | देश                       | देश से                   |
| **           | 38    | देते                      | देता                     |
| परिशिष्ट     |       |                           |                          |
| 9            | 8     | पत्र                      | पत्रों                   |
| २            | 3     | बटमा                      | बेटमा                    |
| **           | २१    | [क्य]                     | [ क्प ]                  |
| **           | २४    | जगद्गीजा                  | जगद्बीजा                 |
| Ę            | ?     | पद्रसप्ता                 | पदसस                     |
| "            | 8     | न्त्राह्मयो               | न्त्राक्षणी              |

| मृष्ठ | पंक्ति | श्रशुद्ध | ग्रब       |
|-------|--------|----------|------------|
| Ą     | Ę      | भ्यचर्य  | भ्यच्चर्य  |
| 8     | 2      | पन्वीिख  | पर्व्वांशि |
| "     | . ₹ 9  | बुद्न्वा | बुद्ध्वा   |
| 5     | २०     | द्रष्टा  | ध्युं      |
| 27,   | २३     | ₹ष्टा    | द्य        |
| 8     | २      | नरायां   | नराखां     |
| 2)    | ६      | भूमे     | भूमेः      |
| **    | 9 €    | श्रहष्ट  | श्रदृष्ट   |
| "     | २३     | बृह्वृचा | बहुचा      |
| 35    | Ę      | रयावश्च  | श्यावश्व   |
| 38    | ¥      | काव्य की | कान्य का   |
| 9 &   | 33     | मलयागिरि | मलयगिरि    |

इनके श्रलावा पुस्तक में कहीं कहीं 'ए' के स्थाम में 'ये' छप गया है, कहीं कहीं समस्त पदों के बीच में लगह छूट गई है, श्रीर कहीं कही श्रचरों के ऊपर की मात्राएं नहीं छपी हैं। पाटक सुधार कर पढ़ने की कृपा करेंगे।